# सरहदी गांधी

#### खान ऋब्दुल गफ्फार खां

त्याग, विलदान तथा नीतिनिष्ठ जीवन की सचित्र, रोमाचकारी कहानी

प्यारेलाल

१६७० सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन ्© प्यारेदोने पहली बार १६७०

मूल्य दस रूपये

प्रकाशक मार्तण्ड उपाध्याय, मत्री, सस्ता साहित्य मडल, नई दिल्ला मुद्रक सा॰ प्रि॰ द्वारा राष्ट्रभापा प्रिटर्स, दिल्ली

#### प्रकाशकीय

'मण्डल' ने वहुत-सी जीवनिया प्रकाशित की है। इन जीवनियों को पाठकों ने वडा प्रेरणादायक पाया है। उनके नये संस्करणों की माग चरावर वनी रहती है।

हमे हर्प है कि हमारे जीवनी-साहित्य मे एक नई कडी जुड रही है। खान ग्रव्दुल गफ्फार खा से, जिन्हे 'सरहदी गाधी' के नाम से पुकारा जाता है, सारा देश परिचित है। भारत की ग्राजादी की लडाई मे, इनका हिस्सा गाधीजी को छोड, हमारे देश के किसी भी महान नेता से कम नहीं है। इस संग्राम मे जितनी जेल-यातनाए इन्होंने भेली है, उतनी ग्रीर किसीको भी नहीं भेलनी पडी। यह गाधीजी के परम ग्रनु-यायी है ग्रीर गाधीजी के ग्रादर्शों में इनकी गहरी निष्ठा है। इनका समूचा जीवन इन ग्रादर्शों की ग्रखण्ड साधना की एक गाथा है। त्याग ग्रीर तपस्या इनका जीवन-मत्र है। ग्रस्सी साल की ग्रवस्था मे, तीस साल तक जेल-जीवन के कष्ट-सहन से जर्जरित हुए ग्रपने शरीर पर तिनक भी दया किये विना जिस तरह चार मास इन्होंने गाधीजी का सदेश जनता तक पहुचाने के लिए सारे भारत का भ्रमण किया है, वह ग्रचम्भे में डालनेवाली चीज है ग्रीर गाधीजी के प्रति इनके ग्रसीम प्रेम का प्रमाण है।

यह जीवनी उन व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है, जो दीर्घ काल से इनके निकटतम सम्पर्क मे रहे है। ग्रत पुस्तक जहा प्रामाणिक है, वहा ग्रत्यन्त रोचक ग्रौर सजीव भी है। इसे पढकर पाठक ग्रनुभव करता है कि मनुष्य के जीवन का घ्येय ग्रपने ग्रौर ग्रपने परिवार के लिए ही जीना नहीं है, विल्क खुदा की खलकत की सेवा द्वारा खुदा की खिदमत ने तल्लीन हो जाना है।

पुस्तक के प्रथम चार भाग, अर्थात १ से लेकर ३२ तक के प्रवरण लेखक की अप्रेजी पुस्तक 'थ्रोन टू दि बुल्न्ज' (भेडियो के आगे डाल दिया) से प्रनूदित हैं। पाचवे भाग के अंतर्गत छ प्रकरण लेखक ने इस पुस्तक के लिए मूल हिन्दी ने लिखे हैं।

पुस्तक के भ्रत मे बादशाह खान की कुछ अत्यत महत्वपूर्ण नई तक-रीरे उन्हींकी भाषा में जोड़ दी गई है।

इस तरह से हिन्दी पाठकों के लिए यह एक नई पुस्तक ही दन गई है। वहुत-से चित्र भी, जो लेखक ने स्वयं काबुल और जलालाबाद में जाकर लिये थे, अब पहली बार इसमें दिये गए हैं।

हमारा पाठको से अनुरोध है कि वे इस जीवनी को केवल इतिहास की पुस्तक के रूप में नहीं, विल्क एक सहृदय-साधक की तप साधना की कथा के रूप में पढ़े।

-मंत्री

#### निवेदन

सानसाहव अब्दुल गफ्फार खा से मैं पिछली बार मिला था, उसके १६ साल बाद, जिनमें से उन्होंने १५ साल जेल में विताये थे, जुलाई १६६५ में मुफे उनसे मिलने का सीभाग्य ऐसी अनोखी परिस्थिति में प्राप्त हुआ कि जिसकी कल्पना हममें से कोई भी नहीं कर सकता था। मैंने उस भेट और उनके साथ दम दिन के सहवास की कहानी दो जुदा-जुदा लेखमालाओं के रूप में लिखी थी—एक लेखमाला कलकत्ता और दिल्ली के दैनिक' स्टेट्समैन' में और दूसरी 'इलस्ट्रेटैंड वीकली आफ इंडिया' में। हमारे देश की आम जनता के दिल में बादशाह खान ने कितना घर कर लिया है, इसका अदाजा इसपर से होगा कि प्रकाशन के दो-तीन सप्ताह के भीतर ही मेरी इन दो लेखमालाओं का अनुवाद हमारी थांठ प्रादेशिक भाषाओं, अर्थात् हिन्दी, उद्, गुजराती, मराठी, कन्नड, वगला, तेलुगु और मलयालम में छप गया।

वादणाह खान ऐसी मिट्टी से वने हे, जि्मुसे वीर पुरुष और शहीद वनते हैं। उनका नाम एक मोहिनी मत्र का असर रखता है। हमारे पाजादी के अहिनक सम्राम के इस निर्भीक योद्धा के प्रति, जिसके आत्मा को घोर-से-घोर दमन और कप्ट-सहन जरा-ना भी प्रभावित नहीं कर नका, हमारा विशेष वर्म है। हम उन वचन से वधे हुए हे, जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हम नवकी और से उन्हें दिया था। उस वचन की वरण कहानी पाठकों को इन पन्नों में मिलेगी।

राष्ट्रों के उत्थान और पतन का उतिहास अगर हमें कुछ भी सिग्याता है, तो वह यह है कि जो लोग धर्म-युद्ध में अछिग रहकर साथ देनेवाले यपने साथियों में विध्यास-धान करके किसी भी कारण उन्हें पटक देते हैं, सकट ग्राने पर उनका ससार भर मे कोई भी मित्र नहीं रहता। इति-हास मे उनका निशान तक मिट जाता है ग्रौर उनके जाने पर न तो कोई एक भी ग्रासू गिरानेवाला होता है ग्रौर न कोई एक भी प्रशसा या सहानुभूति का शब्द बोलनेवाला। ईश्वर हमे इस दुर्गति से वचावे। नीति-धर्म का कानून ग्रटल है। हम ग्रतमुंख हो ग्रौर हमारी कर्त्तव्य-भावना जाप्रत हो, यही इस पुस्तक का ध्येय है। कही ऐसा न हो कि समय चला जाय ग्रौर हम व्यर्थ हाथ मलते रह जाय।

लगभग ३५ वर्ष के निकट सपर्क और वादशाह खान से हाल ही की मेरी मुलाकात के आघार पर मै दावे से गाघीजी के शब्दों में कह सकता हूं कि दुनिया भले इघर-की-उघर हो जाय, पर ईश्वर-निष्ठ खुदा का यह वदा, जिसने खुदा की वदगी को अपना जीवन-सूत्र और श्रद्धा को उसका शिलाघार वनाया है, कभी अपने उन सिद्धातों या आदर्शों को नहीं वेचेगा, जिनके लिए उसने अपना जीवन अर्पण कर दिया है, । आखरी दम तक उनका ही अनुसरण करता रहेगा। वह भले ही टूट जाय मगर भुकेगा हरिणज नहीं। उसे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। वह न पद-अधिकार चाहता है और न पद-अधिकार की प्रतीक घन-दौलत या शानशौकत। उने चाहिए मिर्फ एक चीज—कि अपने परतून भाइयों की विना किसी वधन के सेवा कर सके, जिससे वे लोग अपने जीवन का पूर्ण विकास कर सके। इतना कुछ सहन करने के बाद भी उन्होंने अपने मन में किसी के प्रति द्वेप-भाव को जगह नहीं दी। आज भी सब गई-गुजरी को छोडकर एक नया प्रकरण आरभ करने के लिए वह सव पक्षों को आमितत कर रहे हैं।

ग्राम लोग ग्रकसर पुरानी वाते बहुत जल्दी भूल जाया करते है। भे लोगो की खातिर श्रीर उस नर्ड पीढी की खातिर, जिसने श्रपनी श्राखों में हमारे इतिहास के इस रोमाचक चित्र को नहीं देखा, सरहदी गांघी के पूर्ण जीवन की कहानी, उनकी ग्राग्न-परीक्षा, उनके पारममणि

#### भूमिका

एक कौम की पहचान इसपर से होती है कि वह किस तरह अपने वीर पुरुषों का पूजन करती है। खान अब्दुल गफ्फार खा हमारी आजादी की जहोजहद में हिस्सा लेनेवाल उन योद्धाओं में से हैं कि जिनके हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दोनों अत्यन्त ऋणी हे। लेकिन वह केवल आजादी के सेनानी ही नहीं, इससे बढ़कर वह महात्मा गांघी के अहिंसा-मत्र के व्याख्याता है। जिस तरह उन्होंने उसे अपनाया और विशाल क्षेत्र में अमली जामा पहनाया है, उसकी वरावरी सारे जगत में आज शायद कोई नहीं कर सकता। पठानों को अहिंसा का सिपाही वना-कर जो करिश्मा उन्होंने दिखाया, उसने हमें अचम्भे में डाल दिया। आज भी वह एक दत-कथा-सी लगती है। छियत्तर साल की उम्र में वह उनके खुदाई खिदमतगारों के अस्त-व्यस्त कर दिये गए अहिंसक सग-ठन को नये सिरे में खडा करने में फिर कमर कसके जुट गये है।

कलह ने ग्राज दुनिया को वेहाल कर दिया है। घृणा ग्रौर ग्रसहि-प्णुता के वादल हमारे ग्रासमान पर छाये हुए है। एटमी प्रलय का जो खतरा हमारे सामने ग्रा वडा हुग्रा हे, उससे बचने का एक ही रास्ता है ग्रौर वह यह है कि ग्रहिंसा की तोकत को हम ग्रपनाए। इस चीज को हम समक्त ले तो खान ग्रव्दुल गफ्फार खा का जो चित्र इन पन्नो मे पेश किया गया हे, वह मानव जाति के लिए ग्रवेरी रात मे रोशनी के मीनार की तरह दिखाई देगा। वह एक खुदा के वन्दे हे— खुदा के लिए उनकी मोहब्बत मानवजाति, खासतौर पर खुदा की दीन, हीन, दरिद्र प्रजा की खिदमत की सूरत इिंद्यार करती है। वह एक पक्के ग्रौर परहेजगार मुसलमान है, जिनकी सर्व-धर्म-समानत्व की भावना, उनकी उदारता ग्रौर सहिष्णुता नी गवाही देती है—वह इन पन्नों में सादगी ग्रीर सयस, ग्राह्म-त्याग ग्रीर चिर्त्र-गीलता के पुतले के रूप में हमारे सामने ग्राते हैं। उसके ग्रीपूर्ण ग्रपने ग्राप ग्रादर-भाव से हमारा सिर भुकता है। घर्म-निरपें लोक-तत्र, वरावरी ग्रीर भाई-चारे के ग्रादशों ग्रीर ग्राजाद जीवन-पद्धित में उनकी निर्विकल्प ग्रास्था के लिए सवकुछ कुरवान करने की उनकी तैयारी है। उनकी उदारता ग्रीर ग्रसीम क्षमावृत्ति हमारे सामने एक एमी मिसाल पेश करती है कि जो हमारे ग्रीर हमारे देश के लिए हर तरह से ग्रनुकरणीय है।

नई दिल्ली, १२ दिसम्बर, १९६६

न्त्रानितः हुसैन

#### विषय-सूची

#### भाग १ ग्रहिसा के ग्रनन्य पुजारी

| १. सरहदी गाघी कौन हे                  | 8          |
|---------------------------------------|------------|
| २ पठानिस्तान ग्रौर वहा के निवासी      | £          |
| ३ वुद्ध से ब्रिटिश राज तक             | ११         |
| ४ साम्राज्यवादी हथकडे का एक दाव       | १४         |
| ५ एक नया अध्याय                       | २०         |
| ६ 'त्रादिमयो मे वादशाह'               | २४         |
| ७ खुदाई खिदमतगार                      | 3 8        |
| <ul><li>परिवर्तन का चमत्कार</li></ul> | ३४         |
| भाग २                                 |            |
| महात्मा की छाया मे                    |            |
| १ दो गाधी                             | 3 \$       |
| २ शाति-यात्रा                         | ४२         |
| ३ श्रद्धा की कसौटी                    | <b>४</b> = |
| ४ नई ग्रग्नि-परीक्षा                  | ५६         |
| ५ गवर्नर का पडयत्र                    | ६०         |
| ६ भेडियो के हवाले                     | ६५         |
| ७ घोखाघडी                             | ७०         |
| <b>८</b> ग्रलविदा                     | <i>७३</i>  |
| ६ ग्रग्नि-परीक्षा                     | 30         |

## भाग ३

|                                    | गाधीजी के बाद          |             |
|------------------------------------|------------------------|-------------|
| १ स्रकेले रह गये                   |                        |             |
| २ सर्वोत्तम समय                    |                        |             |
| ३ जिन्दा ही दफना                   | ाये गए                 |             |
|                                    | भाग ४                  |             |
|                                    | उन्नीस साल बाद         |             |
| १ घुटी हुई चीख                     |                        | 33          |
| २ विपत्तियों के वा                 | वजूद ग्रडिग            | १०३         |
| ३ मौत के मुह मे                    |                        | ३०१         |
| ४ ग्राघ्यात्मिक चच                 | र्नी                   | ११८         |
| ५ भ्रन्तराल                        |                        | १२८         |
| ६ भेडियो के स्रागे                 | डाल दिया               | <b>१</b> ३३ |
| ७ कूटनीति की पर                    | ाकाष्ठा                | १४१         |
| <ul><li>हिन्दुस्तान का व</li></ul> | वादा                   | १५२         |
| ६. ग्राज का काबुल                  | Ī                      | १६२         |
| १० जुदाई का साया                   | r                      | १६≒         |
| ११ वापसी                           |                        | १७४         |
| १२. हमारी जिम्मेदा                 | री                     | १७६         |
|                                    | भाग ५                  |             |
| न                                  | <b>नालचक की घट-माल</b> |             |
| १. ताशकद के बाद                    |                        | १८६         |
| २ वादशाह सान ने                    | हे दो स्वप्न           | १६४         |
| ३. फिर दार-उल-ग्र                  |                        | २०४         |
| ४ काबुल मे सात ।                   | दिन                    | २१०         |
| १ भारत ग्राने पर                   | राजी                   | २१≒         |

२१५

#### : १२:

| ६ ग्राखिर भारत पहुचे                                | २२५             |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| ७ उपसंहार                                           | २३४             |
| परिशिष्ट                                            |                 |
| १ खुदाई खिदमतगार आदोलन : उद्देश्य और                | : सिद्धान्त २४१ |
| २ वादशाह खान का पश्चिमी पाकिस्तान                   |                 |
| के उच्च न्यायालय मे लिखित वयान                      | २४३             |
| ३ हिन्दुस्तान के लिए पैगाम                          | २६४             |
| ४. प <del>ल्त</del> ूनिस्तान जिन्दाबाद <sup>।</sup> | <i>२६७</i>      |
| ५. में यहां किस लिए आया हू                          | २७=             |
| ६ मेरी सेवाए हाजिर हैं                              | २=१             |

#### चित्र-सूची

सरहदी गांघी नेहरू-पारितोपिक प्रदान के वाद (मुख चित्र) (स्टटेसमेन के सीजन्य से)

१ पेगावर मे वादगाह खान, गाधीजी ग्रौर खानसाहव "मेरा भाई हम दोनों के लिए नमाज पढ लेता है।" —वादशाह खान (पृष्ठ ३२)

(गोपाल चित्र कुटीर)

- २ खुदाई खिदमतगार अफसरो के वीच "ख्दकुशी करली, मगर हिंसा पर उतारू नहीं हुए।"(पृष्ठ ३४) (कनु गाघी)
- ३. सरहदी पठानो के मध्य पिडत नेहरू के साथ "पिडत नेहरू ने बटबारे की हमारे साथ बात तक न की।" —बादशाह खान (पृष्ठ १३७)

(पत्र-सूचना कार्यालय, भारत सरकार)

- ४. दो गांची ग्रीर लेखक
  "ईसामसीह के मूर्त रूप—दयालु, सौम्य ग्रीरप्यारे।"
   रावर्ट वर्नीज (पृष्ठ ३६)
  (कनू गांची)
- ५. भगी वस्ती की प्रार्थना-सभा मे

  "गाघीजी के निश्चयों पर शका करना आसान नहीं, नयोकि वह
  प्रपनी सब समस्याए इंग्वर को अपित करने हैं।" (पृष्ठं ४१)

  (कनु गाघी)
- ६. काबुल के हवाई ब्रड्डे पर पहुंचे "हिंदुन्तान या ब्रफगानिन्तान का नाम न लें।" (पृष्ठ ११२)

- ७ ग्रफगानिस्तान के प्रधानमत्री द्वारा स्वागत
  "शाही मेहमानखाने मे उपसचिव को सपर्क ग्रधिकारी का काम
  सौपा गया।"
  (पृष्ठ १०५-१०६)
- प्त काबुल के सरकारी अस्पताल में
  "रिहा तब किया, जब लगा कि अब तो मरने ही वाले हे।"
  (पृष्ठ ४०)
  "विजली की किरण के इलाज से पाव जल गये।" (पृष्ठ १६१)
- १ पठान-वच्चो के साथ "मैं चाहता हू कि उनके कपडे अपने हाथो से घो डालू।" (११७-१६८)
- १० पख्तून महिलाओ के बीच
  "हम ग्रापके पख्तूनिस्तान के स्वप्न को सफल करेगी।"
  (पृष्ठ १६८)
- ११ ग्रपने परिवार के साथ (बीच की पिक्त के मध्य)बादशाह खान और (दाई ग्रोर ग्रत मे) उनकी लड़की तथा पुत्र-वधू। ऊपर खड़े हुए (दाई ग्रोर से) बादशाह खान के पुत्र—लाली गनी, ग्रौर वली तथा दोनो ग्रोर उनकी पुत्रिया (नीचे बैठे हुए) बादशाह खान के पोते-पोतिया
- उनकी पुत्रिया (नीचे बेठे हुए) वादशाह खान के पति-पतिया १२ दारुल ग्रमान मे "मुसा हुग्रा लम्बा कुरता, पाजामा। वही रूप, वही रीत।" (पृष्ठ १०७)
- १३ दारुल-ग्रमान मे मुलाकातियो के वीच
  (नीचे वाई ग्रोर से) पिक्तयानी, वादशाह खान, ग्रन्वार-उल-हक्क गरान(पीछे की पिक्त मे वाई ग्रोर से)यूसफजई नग, (दाई ग्रोर सवसे ग्रन्तिम) शफीकसाहव (पृष्ठ १२७)
- १४ काबुल-स्थित भारतीय दूतावास में (ऊपर, दाई ग्रोर से ग्रत मे) पी० एन० थापर (नीचे, वाई

ग्रोर से) लेखक, श्रीमती डा॰ मेहरा ग्रौर श्रीमती थापर् "शाम बहुत ग्रच्छी वीती ।"—वादशाहखान १५ मोहमदजई कबीले सरदार के परिवार के साथ "वडे भाई फकीरवाईजे ने खुदाई खिदमतगारो के लिए वजीर के पद से इस्तीफा दे दिया।" — छोटे भाई निकोबाबा "मैं वातजुद्दुद खुदाई खिदमतगार हू।" (पुष्ठ २२१) कबीले के सरदार की बहन जोहरा "परम्परागत परदे की प्रथा तोडकर खुदाई खिदमतगार बनी" (पृष्ठ १२२) १७ शिशु-प्रेम कलीम उल्ला के परिवार के एक बच्चे के साथ "गोद मे जगह पाने को होड लग जाती है।" ं(पुष्ठ १२२) १८, फिर दारुल-अमान मे जमीयते-मिल्लते भ्रफगानिया शिष्टमण्डल के साथ सबसे पीछे की पक्ति मे (दाई ग्रोर से प्रथम) दुर्रान खा "अय्युवज्ञाही का खात्मा करो। वली खा नेज्ञनल स्रवामी लीग के प्रमुख चुने गये।" (पुष्ठ २०६-१०) १६. राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसेन के साथ "इक्कीस साल के वियोग के वाद भरत-मिलाप।" (पृष्ठ ७) २० जलालाबाद मे ''नेहरू-पारितोपिक ग्रफगानिस्तान भी पहुचा दिया जा सकता है। हिन्दुस्तान ग्राने की विशेष ग्रावश्यकता नही।" (पुट्ठ २३०) २१. वाकर अली मिर्जा और लेखक के साथ "हम स्वीकृति-पत्र लेकर लीटे।" (पृष्ठ २३१) २२. श्राखिर हिन्दुस्तान पहुचे

पालम हवाई श्रहुं पर इदिराजी श्रीर जयप्रकाशजी द्वारा स्वागत

२३ भारतीय ससद की सयुक्त बैठक मे

ऐतिहासिक भाषण देने के लिए जाते हुए।

(दाई ग्रोर राज्य सभा के ग्रव्यक्ष—श्री गोपालस्वरूप पाठक (वाई ग्रोर) प्रधानमंत्री श्रीमती इदिरा गांधी।

"आपको जब मेरी जरूरत होगी, आप मुभे अपने बाजू मे पायेगे।"
—वादशाह खान (पृष्ठ २८८)

२४ गाधी-जयती के दिन, राजघाट से लौटते हुए (सबसे नीचे बाई ग्रोर से एक छोडकर) वाकर ग्रली मिर्जा, वादशाह खान उनकी पौत्री जरीना, लेखक ग्रौर व्रजकृष्ण चादीवाला

२५ भारत से विदाई

"जो कहना-सुनना था, कह-सुन लिया। अव और भाषण देने की इच्छा नही।" —वादशाह खान

सरहदी गांधी



#### भाग एक

### अहिंसा के अनन्य पुजारी

γ

#### सरहदी गांधी कौन हैं ?

सरहदी गाधी कौन है ? उन्हे इस नाम से कैसे प्रसिद्धि मिली ? वह किन उसूलो के लिए जीते है ? उन्होने ऐसा क्या किया है कि उन्हे न सिर्फ हिन्दुस्तान की जनता, बल्कि सारी दुनिया के विचारक ग्रौर ऊचे ख्यालवाले लोग भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते है ? उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रात के लोगो ने भ्रपने प्यारे नेता खान भ्रव्दुल गफ्फार खान को 'सरहदी गाधी' नाग दिया है। उन्हे ग्रामतौर से 'वादशाह खान' भी कहते है। उन्हे यह नाम इसलिए दिया गया है कि अपने पठान भाइयो को उन्होने यहिसा का सिद्धान्त सिखाया। पठानो को, जो दुनिया मे सबसे बढकर लडाकू माने जाते थे, उन्होने ऋहिसा का लासानी सिपाही बना दिया। गाधीजी की ही तरह वह शान-शौकत श्रौर प्रमुता से दूर रहते है श्रौर एक फकीर का-सा जीवन बिताते है। वह सच्चे मुसलमान है ग्रौर सभी घर्मो का समान ग्रादर करते है। मानवता के लिए उनका दिल छटपटाता रहता है। भगवान के सभी प्राणियो की सेवा ही उनका घर्म है।

सरहदी गाधी से पहले-पहल मेरा परिचय जून १६३१

मे हुआ। गांधीजी का तार पाकर वह वारडोली आये थे। स्टेंगन पर रेलगाडी से उतरे तो हाथ में सिर्फ एक भोला था, जिसमें बदलने के लिए एक जोडी कपडें और कुछ जरूरी कागज थे। उनके साथ न बिस्तर था, न सफर का किसी तरह का कोई ग्रौर समान। यह भी नहीं कि वह गींघ्र लौट जाने के लिए आये हो, बल्कि जितने दिन गांधीजी चाहे, उतने दिन वहा रुकने के लिए आये थे। महात्माजी के हाथों में अपने-आपको बिल्कुल सौप दिया था।

मुक्ते याद नहीं कि बात कैसे चली, पर कुछ मिनट की मुलाकात के वाद बादशाह खान उन लोगों की भर्त्सना करने लगे, जिन्होंने इस्लाम को हूरों श्रौर गिलमों के रूप में सीमित कर दिया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस्लाम के मानी है खुदा के श्रागे पूरा समर्पण श्रौर बिना जाति, धर्म या वर्ण का भेद किये खुदा के बदों की सेवा के द्वारा उसकी सेवा करना श्रौर सत्य तथा न्याय के लिए निरतर संघर्ष करना।

इसके बाद गाधीजी के परिवार के एक सदस्य की हैसियत से रहने के लिए १६३४ में वह फिर आये। पहले वर्धा में और वाद में सेवाग्राम में रहे। जब उन्हें काग्रेस की सदारत देने की बात उठी तो उन्होंने कहा, "मैं सारी जिन्दगी एक सिपाही रहा हू और सिपाही रहकर ही मरूगा।" और पद लेने से उन्होंने इकार कर दिया।

वह हमारे साथ एक ग्राश्रमवासी की तरह रहे। हमारे साभ बैठकर ही रोटी खाते ग्रौर वहा के रसोडे मे जो भी सादा-सूखा खाना बनता, उसमे हिस्सा बटाते। गाम की प्रार्थना-सभा मे वह गाधीजी के अनुरोध पर पाक कुरान से अवसर कुछ आयते पढते और उनपर अपना भाष्य भी करते। कभी प्रार्थना-स्थान मे वह अपना चश्मा लाना भूल जाते तो गाधीजी से उनका चश्मा मागते। गाधीजी अपना चश्मा उतारकर उन्हें दे देते। इस तरह १६३७ के मध्य वह तक गाधीजी और श्री जमनालालजी बजाज के अतिथि रहे।

१६३६ में करीब एक महीने से ऊपर हमें उनके सहवास का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस साल गांधीजी खुदाई खिद-मतगारों को अहिसा का सन्देश पूरी तरह समभाने उत्तर-पिश्चमी सीमान्तर प्रात गये थे। उस अपूर्व प्रवास का और गांधीजी का अपूर्व ढग से उन लोगों को अहिसा का सदेश सुनाने का विवरण मेरी किताब 'शाति-यात्रा' (ए पिलिप्रिमेज फार पीस) में दिया गया है। मैंने इस यात्रा को अपूर्व इसिलए कहा कि अहिसा का सन्देश गांधीजी ने उन लोगों को सुनाया, जिनकी पूरी परम्परा उससे विपरीत थी। चार सप्ताह के इस निकटतम भावनात्मक सह-जीवन के बाद जब वह वापस गये, तब गांधीजी ने लिखा था कि "उन्हें विदा करते हुए हमारी आखें गीली हो आई थी।"

कम ही लोग जायद यह जानते होगे कि हमारे स्वर्गीय प्रधानमत्री श्री लालबहादुर ज्ञास्त्री के कार्यक्रम मे ताज्ञकद से लौटते हुए काबुल रुककर सरहदी गांची से मिलने की वात श्री। जब भारत पर पाकिस्तान के साथ युद्ध के बादल छा रहे थे, तब हमारी केन्द्रीय सरकार ने सरहदी गांची को भारत मे श्राकर एक सम्माननीय श्रतिथि के रूप मे ठहरने का निमत्रण दिया था।

यह कैसे हुआ कि जो एशिया का सबसे बडा जीवित पुरुष है, जिसे महात्माजी इतना प्यार करते थे, जिसे हमारे स्वर्गीय प्रधानमत्री इतनी इज्जत देते थे और जिसे उनके मज-हब के लोगों ने अपने दिलों का राजा बनाकर बादगाह खान की उपाधि दी, वहीं आज जलावतन होकर बैठा है ? यह एक बडी रोमाचक कथा है, जिसकी परिणति अभी होनी बाकी है।

इस गाथा को पूरी तरह समभने के लिए भारत के इति-हास के साथ उस प्रदेश के लम्बे सपर्क को जानना जरूरी है, जहा अब भी पठान रहते है। इतिहास के उप काल से उस सूबे का सास्कृतिक, सामाजिक ग्रौर राजनैतिक सबध हमारे साथ रहा है। जिस भौगोलिक स्थिति के कारण वह एक ऐसा द्वार बना, जिसमे एक के बाद एक प्रवासियो ग्रौर ग्राक्रमण-कारियो की लहरे उत्तर-पश्चिम से ग्राई ग्रौर जिसके परिणामस्वरूप यह विदेशी भ्रागन्तुको की छावनी वना भ्रौर सदियों से पठानों की नसों में ग्रराजकता भर गई, इन भौगोलिक विशेषतात्रों ने पठानों के स्वभाव पर अपनी गहरी छांप छोडी है, जिसका परिचय ग्रकड, मस्ती, व्यक्तिवादिता ग्रौर ग्राजादी के प्यार के रूप में मिलता है। उनकी ग्रघी-रता करीब-करीब प्रराजकता की सीमा तक जा पहुची, मगर सिपाही के नाते उनकी श्रनुपम बहादुरी श्रौर एक बार विञ्वास पा लेने पर उनकी दृढ निष्ठा ग्रौर वफादारी की जड भी इसीमें से हमें मिलेगी।

हाल ही मे उनकी इस गाथा पर गहरा रग चढा ब्रिटिश

राज्य में अपनाई गई उत्तर-पश्चिम सीमा-प्रांत की नीति से।
पहले तो अगेजों ने इसे अपनी साम्राज्यवादी कूटनीति का एक
पामा बनाया और बाद में भारतीय राष्ट्रीयना के जिसे वे
हिन्दूं कहते थे खिलाफ एक बाट। याबी सदी तक वे इसी
कित्पत सरहदी जनरे का जमकर प्रचार करते रहे भारत के
उदार राजनीतिजों को इराने के लिए यादिर दादाभाई
मौरोजी ने अलेजों के खड़े किये हाँवे वा पर्दाफाद किया पौर
महात्माजों ने अन्तिम स्प में उनका भण्डाफोड किया।

जैसे उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रात में राष्ट्रीय भावना जोर पकड़नी गई वैसे पठान भारत की ग्राजादी की जग में ग्रीर भी ज्यादा दिलचन्पी लेने लगे। उसके साथ वे इस तरह गुथ गये कि सीमा-प्रात उस जग ना हंदावल ही दन गया। इन गदकों पूरी तरह समभने के लिए पठानों नी जो प्रपमान मा बदला पपमान से प्रार जान तेने का बदला जान में तेने को ही सबसे बड़ा हुण्य अमें प्रोर एक प्रतिवादों कर्तव्य समभते थे. भागोतिक सास्कृतिक, ऐतिहासिन पृष्ट-भूमि तथा उनके सामाजिक सगठन जोर कवायली शिवि-रिवादों एय परस्परायों का पर्याप्त जान होना चाहिए, तभी हम उनकी इस बहानी को भनी भावि समभ सकेंगे।

#### पठानिस्तान ऋौर वहां के निवासी

पाकिस्तान वनने से पहले यह सूबा उत्तर-पिंचमी सीमा-प्रात कहलाता था। इसके उत्तर में हिन्दूकुंग पर्वत-माला, दक्षिण में बलोचिस्तान ग्रौर पजाब का डेरा गाजीखान जिला, पूरब में काश्मीर ग्रौर पजाब तथा पिंछम में ग्रफगानिस्तान है। इसमें हजारा, पेगावर, कोहाट, बन्तू, मर्दान ग्रौर डेरा इस्माइल खान के छ जिले थे। इसके ग्रलावा वे हिस्से भी शामिल थे, जिनमें कवायली लोग या ग्राजाद इलाके के पठान रहते थे, जिन्होंने ब्रिटिंग हुकूमत का एक सदी तक मुकाबला किया। गासन की सुविधा के लिए वह ग्राजाद हिस्सा पाच राजनैतिक एजेसियों में बटा हुग्ना था—मालाकद, कुर्रम, खैबर, उत्तरी वजीरिस्तान ग्रौर दक्षिणी वजीरिस्तान।

इस सरहदी सूबे को विरोधाभासो का प्रदेश कहा जाता रहा। यहा की प्रावहवा का यह हाल है कि एक ग्रोर डेराजात की तेज धूप ग्रौर वेहद गर्मी, तो दूसरी ग्रोर हजारा की चीड के पेडो ग्रौर बर्फानी चोटियोवाली पहाडिया। यही फर्क यहा के प्राकृतिक दृश्यों में नजर ग्राता है। सुन्दर दृश्यों वाली पहाडियों के उत्तर में घने जगल है, जहा ऊपर सीढी की तरह चढती हुई जमीन की सुहावनी पट्टियों पर खेती होती है। चारों तरफ गन्ने श्रौर मक्का के हरे-भरे लहलहाते खेत है ~ श्रौर वीच-बीच में सबसे उत्तम किस्म के रसीले फलों से लदे वगीचे। इनमे प्राडू, प्रालूबुखारे, सेव, ग्रखरोट, खुमानी, नाग-पाती, ग्रगूर, माल्टे ग्रौर ग्रनार है। दक्षिण मे नमक के पहाड़ों के साथ-साथ रेगिस्तान है ग्रौर लक्की तथा मरवात का सूखा वियावान मैदान है, जहा न कोई वृक्ष ग्रौर न घास का एक पत्ता दिखाई देता है। उसके दोनो ग्रोर वजीरिस्तान की उदास पहाडिया है। यही भेद यहा के लोगो मे भी देखने को मिलता है। एक ग्रोर प्रकृति की ग्रपार उदारता ग्रौर दूसरी ग्रोर जनता की वेहद गरीबी।

इस उत्तर-पिश्चिमी प्रदेश के मूल निवासी पठान है। इनकी भाषा पश्तो या पुल्तो है। यह सस्कृत से ही निकली है। इसका अपना एक शानदार विकसित साहित्य है, जिसमे रहस्यवादी और राष्ट्रीय किवता भी अच्छी-खासी निखी गई है। इसके दो किव वीर रस के खुराक सहक (१६३० से १६६० ई०) और रहस्यवादी अब्दुल रहमान वावा विशेष प्रसिद्ध है। पठान अपनी भाषा के वहे प्रेमी होते है। कोई उनकी भाषा में उनसे वान करे तो वे बहुत खुश होते है।

पठान यव्द की कोई जातीय विशिण्टना नही है। पठान देश के रहनेवाले किसी भी कवीले को, जो पञ्नो-पुन्तो बोलता है, पठान कहा जाना है। इस नरह सरहदी सुबे के पञ्नो बोलनेवाले हिन्द और सिक्स भी पठान कहलाने हैं। सरहदी सूबे के सीमावासी पठान उत्तर-पञ्चिमी नीमाप्रानीय बन्तों के जिलों में रहनेवाले कदायिलयों से बही ग्रिटिंद मजदून और नगडे होते हैं। यदायिलों हिन्सा सरहदी नृवा प्रीर इस्रेट लाइन के बीच का पहाडी स्लाका है। यहा रहने- वाले कबीलो मे अफरीदी, मोहमद, वजीरी और महसूद ये चार मुख्य है।

त्रिटिंग शासन-काल में कबीलों का ग्रान्तरिक गासन मिलको (कबायली मुखियो) के द्वारा जिरगा-पद्धित से होता था। 'जिरगा' का मतलव है बुजुर्गों की पचायत। कबीला जितना ग्रधिक जनतात्रिक हो, उतना ही बडा उसका जिरगा होता है। पूरे जिरगे का मतलव है ऐसी पचायती सभा, जिसमे एक बालिंग पुरुप शामिल हो। कबायली जिरगा एजेसी इलाके में नये ग्रग्नेज ग्रफसरों को कूटनीति की गिक्षा देने का सर्वोत्तम स्कूल माना जाता था।

प्रग्रेजो ने सरहद की सुरक्षा के लिए जहातक हो सका, समूचे सरहद के पहरे श्रीर कम महत्व की घाटियों की गश्त का काम खस्सादारों (स्थानीय कवोलों) की निगरानी में दे दिया और इस क्षेत्र में शाति वनाये रखने के लिए कवायलियों श्रीर मिलकों को खासा भत्ता भी दिया। पर यथार्थ में इस तरह के भत्ते घूस या प्रलोभन ही थे, जैसाकि डेवीस, बूस श्रीर सर माइकेल श्रोड्वायर जैसे ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने स्वीकार भी किया है।

प्रफगानिस्तान बलोचिस्तान ग्रौर सरहदी सूवा किसी जमाने मे मुस्लिस ग्राबादी के बीच मे हिन्दू सिखो के उपनि-वेश थे। इन वस्तियो की २४-२५ लाख की ग्राबादी मे ये लोग करीब दो लाख थे। लेकिन भारत के सीमा-प्रदेश का सारा व्यापार करीब-करीब इन्हींके हाथो मे था। सच बात यह थी कि इनकी मौजूदगी वहा के ग्राथिक जीवन को चलाने के लिए ग्रनिवायं थी। ये ही साहूकार, सूदखोर, दलाल ग्रौर मुनार थे। हर देहात में ये दुकानदार, गल्ले के न्यापारी ग्रौर दजाज के रूप में पाये जाते थे। स्वतंत्र प्रदेशों में इनका कवायिन्यों से सबध सर्वाण में नातिपूर्ण था। पाकिस्तान ग्रनने के बाद सहरदी सूर्व में इनका एक तरह से खात्मा हो गया, मगर श्रफगानिस्तान में इनकी वस्तिया ग्रब भी है।

यह सरहदी सूवा विटिंग साम्राज्यवादी क्टनीटि मे ग्रपना विशेष महत्व रखता था। प्रग्रेज शासको के लिए यह स्वतत्र किन्तु निर्जन इलाका अपनी सेनात्रो को चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए ट्रेनिंग के काम त्राता था। इसके लिए सीमा-सघर्प ग्रौर कवायली प्रदेशो में हमले मानो जरूरी न्नभ्यास थे। तरुण ग्रौर महत्वाकाक्षी सेनाधिकारी इसे ग्रपने लिए ग्रादर्श निजी शिकारगाह समभते थे, जहा कोई भी ऐरा-गैरा फौजी अनुभव प्राप्त करने के लिए विना किसी अन्त-र्राप्ट्रीय नियन-कानून की परवा किये प्रभ्याम कर सकता था। ब्रिटिश सेनाविकारी की ट्रेनिग तवतक अपूर्ण मानी जाती थी, जवतक कि वह इस प्रदेश में सिक्रय सेवा का कुछ समय न विताये। दूसरे शब्दो मे, सीमा-प्रदेश राजनैतिक विभाग की एक ऐसी सोने की लका थी, जिसमे ग्रौरो के लिए वन्द, किन्तु ग्रपने लिए खुला जंगल था ग्रौर हर दाहरी त्रादमी प्रनिवकार प्रवेश का ग्रपराधी माना जाना था। यही नहीं, विलक जब युद्ध नहीं होता था तो शाति-काल में विटिश प्रफनरों के लिए यह पराक्रम दिलाने हा मंदान को नो 菱 जाता था।

ब्रिटिश राज मे राजनैतिक और सैनिक अफसरो का यह सुरक्षित स्थान परदे मे रखा जाता था, जिससे बाहर की दुनिया को इस सूबे के बारे मे कुछ भी पता न चले। ग्रौसत पश्चिम वालो की कल्पना मे तो यह प्रदेश दुनिया मे सबसे ग्रिधिक कत्लो की भयानक जगह थी—डाइनो की एक ऐसी उवलती कढाई, जहा कोई-न-कोई म्रनिष्ट हमेगा याता ही रहता था ग्रौर यहा का लूट-पाट करनेवाला पठान एक ऐसा व्यक्ति या लुटेरा था, जिसका शुगल था खूनी इतकाम ग्रौर हमले तावान के लिए लोगो को उठाकर ले जाना, ग्रौर डाके डालना जिसका पेशा था। उसक्त गर्वीले व्यक्तित्व ग्रौर सधी हुई चाल, उसकी सैनिक प्रवृत्ति ग्रौर ग्राजाद तबीयत, उसकी साफगोई भ्रौर म्रामोद-प्रियता, नियत्रण के प्रति नफरत, हुव्वेवतनी श्रौर कमाल की सहनशक्ति स्रादि गुणो की जान-बूभ कर उपेक्षा की जाती थी। १६२० के ग्रहिसक भारतीय स्वतत्रता-सग्राम ने दुनिया को दिखा दिया कि बहादुर पठान, लासानी गुरिल्ला सैनिक, पहाडी लडाई मे सबसे अच्छे श्रभ्यासी, प्रपनी सैनिक बहादुरी, शारीरिक सहनशक्ति, श्रचूक निशानेबाजी स्रौर शस्त्रो के प्रयोग की निपुणता के साथ-साथ श्रहिसक ढग की वीरता मे पहला दर्जा रखता है।

#### बुद्ध से ब्रिटिश राज तक

भारत के लम्बे इतिहास मे उत्तर-पिश्चम सरहदी सूवे का बडा महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। यहा जगह-जगह अञोक के जिलालेख ग्रौर स्मारक विखरे हुए है, जो वौद्ध काल की गौरव गाथा के साक्षी है। उसके मध्यान्ह मे वे ग्रपने पूर्ण समृद्ध रूप मे वहा थे। कनिष्क के जमाने मे बौद्ध साम्राज्य की राजधानी पेशावर ही थी। यह साम्राज्य विघ्य से मध्य एशिया तक फैला था। तक्षशिला ग्रपने जमाने मे पूर्व का सबसे बडा विश्ववद्यालय था, जो सुदूर पूर्व ग्रौर पश्चिम से धर्म ग्रौर ज्ञान की खोज करनेवाले तीर्थ-यात्रियो ग्रौर विद्यार्थियो का ग्राकर्षण-केन्द्र था। बाद मे जब ईसा की चौथी शताब्दी मे विहार मे नालदा विञ्वविद्यालय स्थापित हुग्रा, तो वहा इसी बौद्ध प्रदेश के अधिकाश छात्र आते थे। इस तरह वह तीन वडी सस्कृतियो-भारतीय, चीनी, ग्रौर यूनानी रोमन-का सगम-स्थल बना। इसी सीमा प्रदेश में भारत ने कला श्रीर वर्म का श्रपना सन्देश नुदूर पूर्व मे भेजा।

जिसे उत्तर-पिश्चम सीमा-प्रात कहा जाता था उमकी मवसे पहली भाकी हमें हिममिडत हिन्दूकुण के पार में आयों के आगमन के रूप में मिलती है। ईना-पूर्व २००० में लिखे गये महाभारत में कौरवों की माना गांधारी वा नाम मिलता है. जो कि गांधार (पेशांवर जिले) की रहनेवाली थी।

कौरव हस्तिनापुर (ग्राघुनिक दिल्ली से ५० मील पूर्व) के राजा थे। सस्कृत के प्रसिद्ध वैयाकरण पाणिनी, जो शायद दुनिया के सबसे बड़े वैयाकरण थे, इसी प्रदेश मे जनमे ग्रौर बड़े हुए थे। कहा जाता है कि पेशावर को परशुराम ने स्थापित किया था, जिनका उल्लेख रामायण में है।

ईसा-पूर्व ३२६ मे यूनानियों ने सिकन्दर के नेतृत्व में भारत में प्रवेश किया और पेशावर घाटी को जीता, जो उस समय एक राजा के अधिकार में थी। उसकी राजधानी पुष्करावती थी। यह स्थान काबुल नदी के किनारे बसा प्राधृनिक चारसद्दा है। चन्द्रगुप्त के राज्य ईसा पूर्व ३०० में बौद्ध धर्म गाधार और पाखली (हजारा जिला) का प्रमुख धर्म बना। मौर्य साम्राज्य ग्रशोक के सुद्धमं प्रचारक राज्य में परिणत हुआ। मनसेहरा के पास शाहबाजगढी में पाये गए ग्रशोक के शिलालेख में यह उल्लेख है कि तक्षशिला उसके ग्रधीन एक प्रदेश था।

ग्ररब भारत में करीव ७१० ईस्वी में ग्राये ग्रीर उन्होंने पेशावर तथा सिन्धु नदी के पिश्चम के मैदान पर कब्जा किया। बाद में महमूद गजनी के हमले हुए। इसके वाद गुलाम, खिलजी ग्रीर तुगलक राजवशों के जमाने से लेकर ग्रकबर द्वारा प्रतिष्ठित राज्य तक इस सूबे में निरतर ग्ररा-जकता, कुशासन ग्रीर ग्रव्यवस्था का दौर ग्राया ग्रीर उसने जड ही पकड ली।

अनवर के सुन्यवस्थित और सिंहण्णु राज्य-काल मे, पूर्वी विलोचिस्तान और कन्दहार के किले उत्तर के हिस्से में जोड़ लिये गए ग्रौर ग्रौरगजेव के राज के वाद तक मुगल साम्राज्य का हिस्सा वने रहे। वाद मे महाराजा रणजीतिसह ने ग्रफ-गानो को उत्तर-पश्चिमी सरहद से वाहर ठेल दिया । १८२० तक उन्होने पेशावर, वन्तू, कोहाट और डेराजात के हिस्सो पर भी कव्जा कर लिया। पर महाराजा रणजीतिसह को मृत्यु के वाद उनके राज मे प्रराजकता मची। १६ दिसम्बर, १८४६ की सिध के ग्रनुसार महाराजा रणजीतसिह के राज्य का शासन एक रीजेन्मी कौसिल को सीपा गया ग्रीर उनमे यह उपनियम जोडा गया कि गवर्नर जनरल द्वारा कुशल सहायको के साथ एक ब्रिटिंग ग्रफ्सर लाहौर में नियुक्त किया जायगा, जो राज्य के हर विभाग के सब मामलो को निर्देशित श्रौर नियत्रित करेगा। १८४७ के वडे दिनो मे मेजर एडवर्ड् स को हुक्म दिया गया कि वह वन्तू जगली घाटी को खालमा दीवाना के अधीन कर ले, क्योंकि वन्तू जिले के वाशिन्दों ने लगान नही दिया है। बाद मे जो कुछ हुया, उसका वर्णन इस प्रकार है

"उस घाटी को गोले-गोली मे नहीं, विल्क दो जमानों ग्राँर दो घमों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करके काबू में किया गया। सिख सेना के टर में दो बहादुर और स्वनंत्र मुन्लिम गवीलों ने मेरे हुनम पर उस सूबे के शिक-केन्द्र नारमी किलों को जमीदोज कर दिया और उन्हीं मुस्लिम नवीलों के टर से सिख मेना ने मेरे हुक्म पर ब्रिटिश नाज के लिए एक किला नैयार किया।"

यो इन घाटी पर पुरा अधिकार प्राप्त कर लिया गया।

इस तरह से ये जगली लोग शातिपूर्वक सभ्यता के दायरे में लाये गए। एक नेकनीयत अग्रेज ने विना किसी भगडे-टटे के तीन महीनों के भीतर यह विजय कर दिखाई, जो कि कट्टर सिख तलवार और वन्दूकों से पच्चीस वर्ष में भी प्राप्त नहीं कर सके थे।

ग्रागे चलकर भारत में 'फूट डालो ग्रौर राज करों' की ब्रिटिंग नीति का वही स्वरूप वन गया।

8

#### साम्राज्यवादी हथकंडे का एक दांव

लार्ड डलहौजी के पजाव पर कानूनी कब्जे से, ब्रिटिश भारत को कई स्वतंत्र ग्रौर लडाकू पठान कबीलों के सीधे सम्पर्क में लाकर १८४६ में उत्तर-पिश्चमी सूबे के प्रांतों को हथियाने से ग्रौर इस तरह तथाकथित कबायली प्रदेश पर ग्रिधकार कर लेने से, सरहदी-नीति का एक नया दौर शुरू हुग्रा। उसके ग्रलग-ग्रलग कालखडों में शासक-वशों की स्वतंत्रता कायम रखने की नीति भी रही, जबतंक कि वे इंग्लैंड से दोस्ताना सबध रखे ग्रौर दूसरी बराबरी की ताकतों के, खास तौर से रूस के, प्रभाव से मुक्त रहे।

१८६४ में रूसियों ने खीवा की स्रोर मोर्चा वढाया।
१८६४ में यारकन्द को जीत लिया तथा १८६७ में बुखारा
एक मातहत प्रान्त की स्थिति में कर लिया। फिर १८७३

में खीवा को भी इसी रूप में ले ग्राये। ये बाते ब्रिटिश सरकार को उसके सुदूरपूर्वी कब्जे पर एक निश्चित खतरा जान पडी। नतीजा यह हुम्रा कि सरहद से चिपके रहने की भ्रौर हिदुस्तान को उस वक्त की सीमारेखा पर किसी विदेशी हमले से बचाने की नीति वदलकर १८७८ मे अफगानिस्तान और अग्रेजो की हुकूमत जिन हिस्सो मे थी, उन सबको हमेशा के लिए कब्जे मे रखने की 'अगले मोर्चे' की नीति अपनाई गई। इसी नीति के अनुसार गिलगित में एक ब्रिटिश एजेसी स्थापित हुई। उसके बाद काबुल पर युद्ध की घोपणा ग्रौर हमला किया गया (दूसरा ऋफगान-युद्ध)। १८८० मे गडामाक की सिध के अनुसार काबुल के अमीर ने काबुल मे ब्रिटिश रेजीडेट को रखना कबूल किया, अग्रेजो को कन्दहार के पुराने उपप्रदेश का पूर्वी हिस्सा दे दिया श्रौर उसीके साथ दर्रो पर भी कब्जा करने दिया। नई सीमा-रेखा, जिसे ड्यूरैन्ड लाइन कहा जाता है, १८६४ मे निक्चित की गई। सुलेमान पहाडियो के शिखरो के सहारे, इस तरह, खैबर, मोहमद, तीरा, कुर्रम ग्रौर वजीरि-स्तान की कवायली जमातो को ब्रिटिश प्रभाव-क्षेत्र में लाया गया ।

१६०१ में हजारा, पेशावर, कोहाट, बन्नू और डेरा इस्माइलखान ये पाच जिले और पाच एजेंसिया पजाब से अलग की गई और लार्ड कर्जन ने एक अलग उत्तर-पिश्चिमी सीमा-प्रान्त बनाया। १६१६-२० के माट-फोर्ड सुघारों की योजना से यह सरहदी सूबा यह कहकर अलग रखा गया कि सैनिक नीति और राजनैतिक कारणों से ऐसा किया जा रहा है। नतीजा यह हुन्रा कि बाकी हिन्दुस्तान से, जिसमे पजाब का वह मूल प्रांत भी गामिल था, जिसमे से यह सरहदी सूवा तोड-कर ग्रलग किया गया था, ग्रलग-थलग-सा हो गया। ग्रन्य सब प्रदेश तो सुधारों के ग्रनुसार कौसिल बनाकर स्वगासन की एक व्यवस्था में लाये गए, परन्तु सरहदी सूबे को मिला एक चीफ किमश्नर का एकतत्र राज। उसपर भी तुर्रा यह कि १६०२ कें तीन जरायमी कानून इसपर लादे गये, जिनसे यहा के नागरिकों को कानूनी रक्षा के मामूली ग्रधिकार से भी बचित कर दिया गया। इससे पैदा हुए ग्रसतोष के कारण. १६३१ में हुई दूसरी गोलमेज परिषद् के बाद इस सूबे को गवर्नर के प्रान्त के वर्जे तक उठाया गया ग्रौर इसपर भारत के ग्रन्य प्रान्तों में प्रचलित सविधान लागू किया गया।

ग्रफगानिस्तान से मडामाक की सिंघ के ग्रन्तर्गत ग्रौर सरहदी कवायिलयों के साथ राजनैतिक समभौते (वल-प्रयोग का दूसरा नाम) के नाम पर विटिश सरकार ने ग्रपने लिए दरों पर मिल्कियत हासिल कर ली थी। इसमे एक तो खैवर ग्रौर दूसरा कुर्रम से रास्ता था। इसका नतीजा यह हुग्रा कि कबायली क्षेत्र में घीरे-घीरे घुसने का मौका मिला। उससे कबायिलयों को पक्की सडके ग्रौर सैनिक महत्व की रेल के वरदान मिले, जोिक उनके ग्रार्थिक ग्रौर राजनैतिक पिछडे-पन से मेल नहीं खाते थे। ये रास्ते पिश्चम के किसों भी सुसस्कृत प्रदेश की ईर्ज्या के पात्र बन सकते थे। सैनिक महत्व के रेलपथ, विशेषत बस्ती के सूबों से परे के रेलपथ जो

पहाडिया खोदकर भ्रौर पर्वतो के किनारे बनाये गए स्रग्नेजो के इजीनियरिंग कौशल की गवाही देते है। परतु उन ग्राजाद तबीयत कबालियो पर उनका कोई ग्रसर नही पडा। वे ग्रज्ञानी हो सकते थे, पर निर्बुद्धि नही। उन्हे इन रास्तो ग्रौर मकानो के बनने में ग्रपनी पराधीनता के प्रतीक प्रौर साधन दिखाई दिये। इसीलिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सैनिक नीति के नाम पर हर इच जमीन पर होनेवाले कब्जे का उन्होने विरोध किया और कहा कि यह बिना बहाने का हमला है। उसका वही परिणाम हुप्रा, जो हमेशा होता है। सीमा पर कवायलियों ने हमले शुरू किये और अग्रेजों ने बदला लेने के लिए फौजी कार्रवाई शुरू की। पठानो ने इन हमलो को देशभिक का रूप दिया। कवीले का हर ग्रादमी—मर्द, ग्रौरत भ्रौर वच्चा--पेशावर या कोहाट मे खून भ्रौर डकैती करनेवाले हर म्रादमी को ग्रपना वीर पुरुष समक्तने लगा। वे सब कौमी श्राजादी के मुजाहिद माने जाने लगे। मेजर रूस कैपेल ने लिखा है कि वे सबकी सद्भावनाम्रो ग्रौर प्रार्थनाम्रो के साथ विदा होते थे ग्रौर "सफल हमले से लौटने पर सार्वजनिक हर्पोल्लास से उनका स्वागत किया जाता था।"

एक मिसाल ले। सन् १८६३ तक वजीरिस्तान भी वाकी आजाद हिस्से की तरह ब्रिटिश प्रभाव-क्षेत्र से परे था और अक्त्गानिस्तान का भाग माना जाता था। इयूरैंड-सिव के अनुसार अमीर अब्दुल रहमान खा ने उसपर अपना अधिकार छोड दिया। उन्नीसवी शती के आठवे दशक मे वहा हमले और अपराध वहुत कम थे। परतु इयूरैंड रेखा

सीमाकन के समय बाना की आरक्षक सेना पर हमला हुआ। उसका नतीजा हुआ १८६४-६८ का अभियान। १६१२ तक एक भी रास्ता वजीरिस्तान प्रदेश मे पूरा नहीं बना था। थल से ईडक तक तोची क्षेत्र मे एक रास्ता नको पर पहली बार १६१३-१४ मे बना। जब वजीरिस्तान में सैनिक महत्व की सडको की योजना हाथ में ली गई, तब महसूद उठ खडे हुए और उनके खिलाफ सैनिक कार्रवाई की गई। १६१७ से १६२४ तक का समय महसूद-अभियान का, कब्जे और जो से सैनिक महत्व की सडके बनाने के कार्यक्रम का, रहा।

इसका नतीजा हुग्रा सीमावर्ती क्षेत्र मे हमलो की वढती हुई सख्या । नीचे की तालिका से सडक-निर्माण ग्रौर हमलो के परस्पर सबधो का पता लगेगा

| वर्ष    | हमलो की | वर्ष    | हमलो की |
|---------|---------|---------|---------|
|         | संख्या  |         | संख्या  |
| 989-99  | ७१      | १६१५-१६ | १८६     |
| १६१२-१३ | ७७      | 9898-70 | ६११     |
| ४१-६१३९ | ६३      | १६२०-२१ | १३६     |
| 888-88  | १६५     | १६२१-२२ | १६४     |
| १९१५-१६ | 388     | १६२२-२३ | १३१     |
| १६१६-१७ | 738     | ४६२३-२४ | ६६      |
| १६१७-१८ | २२३     |         |         |

रिश्वतो ग्रौर हर दस मील की रेल या रास्ते के निर्माण के लिए फौजी चढाइयो पर जितना पैसा खर्च होता था, वह स्कूल, डाकघर, ग्रस्पताल, डिस्पेसरी या रेलो के लिए उपयोगी कामो से कही अधिक था। ये मुविधाए सीमावर्त्ती लोगों के पास नहीं थी और सामान्यत एक दोस्ताना इमदाद की तरह सरहदी लोग उन्हें खुशी से अपनाते। मगर हुआ इससे उलटा। भारत की सेट्रल असेवली में दिये गए एक वक्तव्य के अनुसार पजाव में सिखों से राज लेने के बाद के कोई नव्वे वर्षों में (१८४६-१६३८) अभ्रेजों ने इन हिस्सों में करीब ४०० करोड रुपये फौजी चढाडयों पर खर्च किये।

सत्तर साल तक यह कम चलता रहा। पर इन ग्रन-गिनत हमलों में शामिल होने का—सर माइकेल ग्रोडवायर के शब्दों में "ग्राग लगाग्रों, मारो-काटों के मामले" का— नतीजा कुछ भी नहीं हुग्रा। सर माइकेल के ही शब्दों में "इक्के-दुक्के कबीले या कबायिलयों को थोड़े समय चाहे दवाया गया, पर फिर उनकी मार-धाड को नहीं रोका जा सका।"

विटिश भारत की सरकार के मेना-विभाग के लिए तो यह मनमानी वात थी। भारत में एकदम सब ग्रोर में शोर हुग्रा कि देश के राजस्व की पूरी रकम का ६० फीसदी सिर्फ मैनिक वर्च में व्यर्थ वर्च होता है। इस मैनिक वर्च में छुटपुट मोमा-सध्य और कवायनी प्रदेशों में चलनेवाला ग्रभियान तो एक मुविधाजनक वहाना था। नेकिन सरहदी सूबे की विटिश भारतीय प्रजा को इसकी कीमन चुकानी पड़ती थी। ब्रिटिश सरकार और बिटिश भारतीय प्रजा के बीच कवायली कोई फर्क नहीं करते थे। कवायनी हिमाब से यह प्रजा ही उनकी जमीन पर त्राक्रमण करने और उनके भाटयों का गला काटने के लिए मैनिक और पैमा देनी थी और इस वजह

से मार-काट, लूट-पाट या लोगो को पकडकर ले जाना और रकम वसूल करना यह सब जायज लडाई का खेल था, जैसे पूर्वी देशो की एक कहावत है—"जब फौजे लडती है, तो पैरो के नीचे घास राँदी जाती है।"

X

### एक नया ऋध्याय

१६१६-२० में भारत के इतिहास में एक नया प्रध्याय शुरू हुआ। अग्रेजो के प्रथम युद्ध-प्रयत्न मे भारत ने खुलकर सहयोग दिया था। मगर विश्वयुद्ध की समाप्ति पर इनाम के रूप मे उसे मिला रौलट ऐक्ट। इस ऐक्ट से नागरिक अधिकारो पर ऐसा निरकुश प्रहार हुम्रा जैसा भारत मे पहले कभी नही देखा गया था। इसके परिणामस्वरूप जो महात्मा गाधी ग्रव-तक व्रिटिश साम्राज्य के सबसे वफादार नागरिक होने मे गर्व अनुभव करते थे, उन्होने अपनेको खुले तौर पर विद्रोही घोषित कर दिया। रौलट ऐक्ट के विरुद्ध उन्होने देशव्यापी सत्याग्रह शुरू किया, जो वाद मे श्रहिसक ग्रसहयोग श्रादोलन के रूप मे ग्रौर व्यापक वना । यह ग्रहिसक ग्रसहयोग-ग्रादो-लन तीन ग्रन्यायों के खिलाफ था पजाव के मार्जल लॉ के भयानक ग्रत्याचार, खिलाफत-सवधी वचन-भग ग्रौर भारत को स्वराज्य के उसके जन्मसिद्ध प्रधिकार से विचत रखना। श्रादोलन के फलस्वरूप हिन्दू-मुसलमान, जो श्रग्नेजो की 'फूट

डालकर गासन करने' की साम्राज्यवादी नीति से एक-दूसरे से ग्रलग हो रहे थे, एकदम एक हो गये। यह एक चमत्कार ही था। इससे ब्रिटिश शासक चिढ गये और हिल उठे। इसके बाद उनकी एक ही चिता थी कि हिन्दू-मुसलमानो के कान उमेठकर उन्हे ऐसा पाठ पढाग्रो कि सदा के लिए भारत विटिश साम्राज्य के लिए सुरक्षित हो जाय। ग्रवतक उनकी नीति सरहदी सूबे को रूसी ग्रातक के खिलाफ एक गढ की तरह इस्तेमाल करने की थी। ग्रव उनकी नीति वन गई उस सूबे को हिन्दू बहुसख्यक प्रदेशों के समान एक स्वायत्त मुस्लिम बहुसख्यक प्रात बनाना श्रौर साथ ही भारतीय राष्ट्रवाद की उमडती हुई बाढ के खिलाफ वाध की तरह इस्तेमाल करना। इसी उद्देश्य से चीफ किमश्नर ग्रौर राजनैतिक सेवा के सब जिम्मेदार ग्रफसर सीधे शासित प्रदेशो के निवासियों के म्रिधकारो को कबायलियो को खुश रखने के लिए दबाये रखते थे।

श्रसहयोग-ग्रान्दोलन शेष भारत की तरह उत्तर-पिश्चमी सीमान्त प्रान्त मे १६१६-२२ मे फैला। उसके बाद देश के बड़े हिस्से मे व्यापक साम्प्रदायिक तनाव बढ़ा ग्रौर दगे हुए। कही-कही यह साबित किया जा सकता है कि ये स्वत शुरू नहीं हुए, बल्कि जान-बूभकर उकसाये ग्रौर बढ़ाये गए। लेकिन इस तरह ब्रिटिश सरकार की नीति द्वारा देश के राजनैतिक शरीर मे साम्प्रदायिकता का जहर भर देने के वावजूद, उत्तर-पिश्चमी सीमाप्रान्त में राष्ट्रीय ग्रान्दोलन १६३० मे पुन व्यापक रूप मे सामने ग्राया। तब भारतीय क्षितिज पर एक नया उपकम हुम्रा, म्रौर वह था पठानो का म्रहिसक रूप। १६३० के नमक-सत्याग्रह में हजारो पठानो ने म्रदालतो, विदेशी कपडे की दूकानो म्रौर शराव की दूकानो के सामने शान्तिपूर्ण पिकेटिंग में भाग लिया। यह विल्कुल नई बात थी, म्रत सीमाप्रान्त के इस म्रहिसक म्रान्दोलन को दवाने के लिए म्रिधकारियों ने भयानक यत्रणाम्रों के कदम उठाये। २३ म्रप्रेल को नेताम्रों के पकडे जाने पर पेशावर में पठानों की शान्त भीड पर गोली भी चलाई गई। उस भीड में हिन्दू म्रौर सिख भी थे। इस सम्बन्ध में 'यग इडिया' में छपे विवरण के कुछ म्रश्र यो है

''स्रग्रेज सिपाहियो की एक टुकडी उस जगह पहुची ग्रौर भीड को, जिसमे कई स्त्रिया और बच्चे भी थे, कोई चेतावनी दिये बिना उसपर दनादन गोलिया चलाना शुरू कर दिया। जब म्रागे के लोग धराशायी हुए तो पीछे के म्रागे म्राये। उन्होने अपने सीने तानकर गोलियो का बहादुरी से सामना किया। कुछ लोगो पर गोलियो से इक्कीस-इक्कीस तक जल्म हुए, फिर भी सभी वहा कदम जमाये मजबूती से खडे रहे। जराभी घबराये या डरे नही। एक सिख युवक तो एक सिपाही के प्रागे ग्राकर खडा हो गया ग्रौर कहा-- 'मारो गोली । अर्थे सिपाही ने वेभिभक गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। एक बूढी स्त्री अपने रिश्तेदारो ग्रौर मित्रो को घायल देखकर आगे आई। उसे भी गोली मार दी गई ग्रौर वह जरूमी होकर गिर पडी। एक वूढा, जिसकी गोद मे चार बरस का बच्चा था, इस वहशी कत्ले-ग्राम को

वर्दाश्त नहीं कर सका। वह सिपाही के ग्रागे ग्राया। उसने कहा—'मुफे मारो।' उसकी भी बात मान ली गई ग्रौर वह भी घायल होकर गिर पडा। भीड फिर भी सिपाहियों का सामना करती हुई वहीं खडी रही ग्रौर वार-वार उसपर गोली चली, जवतक कि वहा चारों ग्रोर घायलों ग्रौर मुदीं के ढेर नहीं लग गये। लाहौर के एक एग्लो-इडियन (ग्रथगोरे) ग्रखवार ने सरकारी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हुए तिखा कि लोग एक के बाद एक गोली खाने के लिए ग्रागे ग्राये ग्रौर जव जक्मी होकर गिर पड़े, तो उन्हें घसीटकर पीछे ले जाया गया ग्रौर दूसरे लोग गोती खाने के लिए ग्रागे वढे। यह हालत ११ बजे से जाम के ५ बजे तक चलती रहीं। जव मुदीं की सख्या बहुत ज्यादा हो गई, तो सरकारी एम्बूलेस गाडिया उन्हें उठा ले गई।"

एक काफी सीनियर मिलिटरी ग्रफसर ने ब्रिटिण सपादित 'इडियन डेली मेल' के रतभो मे इसका वर्णन यो किया

"ग्राप मेरी वात पर यकीन करे कि ग्रवबारों में छपा है, उसमें कहीं ज्यादा देर तक गोलीकाण्ड हुग्रा। उन्हें ऐसा सवक पढ़ाया कि वे कभी नहीं भूलेंगे। हमारे साथी वहां उन बलवाड़यों ग्रौर नेताग्रों को गोली में भूनते खड़े रहे. जिन्हें पुलिस इशारे में बताती थी। यह मामला भोडी-मी बन्दूके दागने का नहीं था, यह तो गोलियों की ग्रटूट बौछार थीं।"

रायन गढवान राइफल्य के युद्धक्षेत्र में काम किये हुए गढवालियों के दो दस्ते उस निहत्थी भीड पर गोली चलाने का हुक्स मिलने पर इतने हिता गये कि उन्होंने हुक्स मानने से इन्कार कर दिया। उनका कोर्ट मार्जन किया गया श्रौर १० से १४ वर्ष की सजाए दी गई। गाघी-श्रविन-समभौते में राजविन्दयों की जब रिहाई हुई, तो उनमें उन्हें शामिल नहीं किया गया, विल्क उन्हें पूरी सजा भुगतनी पड़ी। उनमें से एक चन्द्रसिह अपनी सजा पूरी करके १६४२ में गांधीजी के पास श्राया था श्रौर सेवाग्राम-श्राश्रम का सदस्य बनकर कुछ समय वहा रहा था।

Ę

## 'ऋादिमयों में बादशाह'

पठानों में ऐसा आरचर्यजनक परिवर्तन लाने का श्रेय खान अब्दुल गफ्फार खान को था, जिनके बारे में श्री सी०एफ० एड्रयूज ने लिखा था, "ऊचाई और व्यक्तित्व की दृष्टि से आदिमियों में वह बादशाह है।" उन्होंने महात्मा गांधी से स्वत सीखी आहिसा का पालन किया और अपने साथियों में उस सिद्धान्त का अचार किया। उनके जीवन की कहानी उपन्यास की तरह दिलचस्प है। वह अपने ना-वाप की पाचवी सन्तान थे। १६१० में मोहमदर्जई कबीले के खानों के रईस घराने में उनका जन्म हुआ। उनके पिता खान वेहराम खान पेजावर जिले में चारसद्दा तहसील (हस्त नगर) के उत्तमानजई गांव के प्रमुख खान थे। एडवर्ड मिशन हाई-स्कूल में उनकी पढाई हुई, पर मैंद्रिक नहीं कर सके और घर

पर ही रहे। उनके वडे भाई डा० खानसाहब जरूर उच्च चिकित्सा के ग्रध्ययन के लिए इगलैंड गये ग्रौर पहले विञ्वयुद्ध में फास में सेवा के वाद भारतीय मैडिकल सर्विस के सदस्य के रूप में घर लौटे।

ग्रव्दुल गक्फार खा के दिल में कुछ समय तक फौज में जाकर सेवा करने की ग्रौर सिपाही वनकर जीविकोपार्जन करने की इच्छा रही। पर यह विचार उन्होने उस समय छोड दिया जव उन्होने प्रपनी ही ग्राखो के सामने फौज मे काम करनेवाले अपने एक दोस्त को निचले दर्जे के बिटिश प्रफसर के हाथो बुरी तरह ग्रपमानित होते देखा। बाद में वह श्रलीगढ मुस्लिम यूनीवर्सिटी मे पढने गये, पर एक साल वाद उनके पिता ने उन्हे वापस बुला लिया। पिता चाहते थे कि इजीनियरी सीखने के निए वह इग्लैंड जाय। इसके लिए सव तैयारिया भी हो गई थी। पी० एड ग्रो० जहाज से सफर भी पक्का कर दिया गया था। पर माता के प्रति भिवत इजीनियर वनने की महत्वाकाक्षा से अधिक बलवती सावित हुई। मा वोली—'मेरा एक वेटा तो पहले चला ही गया है। अगर तुम भी चले जाओंगे, तो क्या होगा?' जव वह उनसे विदा लेने के लिए गये. तो मां यह कह मिनककर रोने लगी। वेटे का दिल पिथल गया और विदेश में पढ़ाई की योजना खत्म हो गई।

१६११ में तुरगजई के हाजीमाहब के माथ. जिन्हें देश-भिवत के कारण जीवन के अन्तिम दिनों में कबायली प्रदेश में स्वेच्छा से निर्वासित होना पड़ा था. छान अन्दुल गरफार खा ने इस सूबे मे कई राष्ट्रीय शालाए चलाई। उन दिनो कट्टर मुल्ला लोग सरकारी शालाग्रो के खिलाफ ग्रान्दोलन चला रहे थे। मगर उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वादशाह खान ने उस ग्रान्दोलन को बेकार होने से वचाया ग्रौर उसे रचनात्मक दिशा मे मोडा। रेवरेड विग्रेम उस एडवर्ड मिशन स्कूल के प्रिसिपल थे, जहा खान साहब पढे थे ग्रौर रेवरेड विग्रेम के भाई डा० विग्रेम एडवर्ड मिशन ग्रस्पताल मे थे। इन दोनो के ग्रादर्श ने उन्हे ग्रपने लोगो की सेवा करने के लिए प्रेरित किया।

ग्रपनी मा से उन्होने गहरी घार्मिक भावना ग्रौर भिकत पाई थी और अपने पिता से उनकी सहज अहिसक वृत्ति। दोनो निरक्षर थे, परन्तु इस भौतिक दुनिया से ग्रधिक दोनो की म्राध्यात्मिक दुनिया उन्हे प्यारी थी। खानसाहव ने वताया कि "नमाज के बाद मेरी मा अक्सर बिल्कुल शान्त और स्तव्ध प्रार्थना मे निमग्न बैठी रहती। पिता ने जिन्दगीभर मित्र तो बहुतेरे बनाये. पर रात्रु कोई नहीं । बदला लेने की बात वह कभी नहीं सोचते थे ग्रौर उनका कुछ ऐसा विश्वास था कि ठगे जाने मे कोई अपमान नहीं है, ठगने में जरूर है।" वह श्रपनी वात के पक्के श्रौर इतने सच्चे थे कि उनके दुश्मन भी उनपर ग्रविञ्वास नहीं करते थे। सरहद के लोग उनके शब्द को हुण्डी मानते थे। लोगो के हजूम ग्राते ग्रौर प्रपने बचे-खुचे पैसे उनके पास रहन रख जाते, पर रसीद नही मागते भी वडे-से-वडा बिटिश ग्रफसर उन्हे 'चाचा' कहकर पुकारता

था और उन्हें नाखुश करने की हिम्मत नहीं करता था।

हाजीसाहब के भाग जाने के बाद, खान ग्रव्हुल गफ्फार खा ने मोहमद ग्रौर वाजौर प्रदेश की खूब यात्रा की। इस यात्रा का उद्देश्य यह पता लगाना था कि कबायिलयों के बीच बसकर वह ग्रपना सेवा-कार्य चला सकते हैं या नहीं। उपवास, ध्यान ग्रौर प्रार्थना द्वारा उन्होंने मार्ग-दर्शन चाहा, पर कोई प्रकाश नहीं मिला। ग्रन्त में शिक्षण ग्रौर लोक-कल्याण के ग्रपने पुराने क्षेत्र में ही लौट ग्राये। बाद में जब रौलट ऐक्ट के विरुद्ध ग्रान्दोलन चला, तो उन्होंने ग्रपने-ग्रापको उसमें भौक दिया।

६ ग्रप्रैल, १६१६ को उत्तमानजई में एक लाख से ग्रधिक ग्रादिमियों की एक सभा हुई, जिसमें ग्रब्दुल गफ्फार खा भी थे। उनके बेटे गनी के शब्दों में "हस्तनगर के सीधेसादे खान एक बड़ी मस्जिद में जमा हुए ग्रौर कहा कि वह उनके बादशाह है। ग्रिसस्टेट किमश्नर सिपाही ग्रौर तोपखाना ले ग्राये ग्रौर सारे गाव को घर लिया। उन्होंने गाववालों के हथियार छीन लिये ग्रौर उनपर ६४,००० रुपये जुर्माना किया। जुर्माने की वसूली तक तावान में छ प्रतिष्ठित बूढे खानों को भी वे पकड़ ले गये।" इसके बाद खानसाहब के ७५ वरस के बूढे बाप खान बेहरामखा को डराया-घमकाया, जो उस समय तक ग्रग्रेजों के एक वफादार दोस्त थे। उनसे उन्होंने कहा कि "तुम्हारे बादशाह को हम गोली से उड़ा देगे।" मगर वह डरे नहीं। इसपर उन्हें भी पकड़ लिया गया।

जिरगे के पास ले जाकर खानसाहब से पूछा गया, "क्या

तुम पठानों के बादगाह हो ?" जवाब मिला---"मै नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हू कि मै कौम का खिदमतगार हू, ग्रौर ये विल (रौलट विल) इस तरह चुपचाप वर्दाग्त नहीं कर सकता।" कोई मुकदृमा नहीं चला, पर जिरगे ने हर तरह की धमकिया दी ग्रौर तरह-तरह से जिरह की। मगर वादशाह खान ग्रपनी बात पर ग्रडे रहे।

इस तरह से वाप-बेटे दोनों की ग्रिग्न-परीक्षा हुई। खान-साहब ने वताया, "मुफे हथकडी पहनाकर जेल ले गये ग्रीर जबतक सजा काटता रहा, हथकडिया बरावर हाथों में रही। मैं ग्राजकल हू, उससे दुगुना वजन तब मेरा था—२२० पौड। मेरे पैरों में ग्रा सके, ऐसी कोई बेडी नहीं थी। उन्हें खोजने पर बडी मुश्किल से एक बडी बेडी मिली, पर जब उन्होंने वह पहनाई तो मेरे टखनों के ऊपर का हिस्सा लहू-लुहान हो गया। पर इससे ग्रिधकारियों पर कोई ग्रसर नहीं हुग्रा। वे बोले कि मुफे इन बेडियों की बहुत जल्द ग्रादत हो जायगी।"

खान बेहराम खा तीन महीने वाद छोड दिये गए। बादशाह खान को भी छ महीने से ज्यादा जेल मे नही रहना पडा, क्योंकि उस समय के चीफ किमश्नर जार्ज रूस केम्पल की नीति पठानों को राजी रखने की थी।

इसी वीच बड़े भाई डा० खानसाहब लन्दन में सेट टामस होस्पिटल से एम० ग्रार० सी० एस० डिग्री लेकर फास के मोर्चे पर गये थे। उन्हे ग्रपने बाप ग्रौर बड़े भाई के साथ क्या हो रहा था, इसका कुछ भी पता न था। उनके पास हिन्दुस्तान से एक भी चिट्ठी नहीं पहुंच पाती थी। १६२० में हिन्दुस्तान लौटने पर ही उन्हें सबकुछ मालूम हुग्रा, जिसे जानने के बाद उन्होंने कमीशन से इस्तीफा दे दिया।

वादशाह खान नागपुर में हुई १६२० की काग्रेस म शामिल हुए श्रौर खिलाफत-ग्रान्दोलन में भी उन्होंने प्रमुख भाग लिया। वह एक बड़ी तादाद में मुहाजरीनों (तीर्थयात्री निर्वासितों) का दल काबुल ले गये। उन्होंने खिलाफत के ग्रन्याय के विरोध में यह यात्रा की ग्रौर वड़ी मुसीवते उठाई। काबुल जाने ग्रौर लौटने में उन्हें ग्रनिगत किठनाइयों का मामना करना पड़ा। वेहराम खा करीव नव्वे वरस के थे। उन्हें बड़ी मुश्किल से इस दल में जाने से रोका गया। १६२१ में वादशाह खान को जिटिश ग्रिवकारियों ने फिर पकड़कर जेल में डाला। उनका ग्रपराध केवल यह था कि उन्होंने राष्ट्रीय शालाए स्थापित की थी। मालकद, वाजौर ग्रौर स्वात के ग्रामपास के भागों से कवायली ग्रपने वच्चे इन ग्राजाद (राष्ट्रीय) स्कूलों में भेजते थे।

"जब ग्रांर किसीको कोई दिलचस्पी नही है, तो तुम्हारा जडका ही क्यो इन स्कूलो की स्थापना में दिलचस्पी लेता है ? 'चीफ कमिन्नर सर जॉन मर्फी के यह कहने पर पिना ने बेटे से पूछा।

बेटे ने जवाब दिया "ग्रव्याजान, ग्रगर वाकी सद लोग नमाज पटना छोड दे, उसमे दिलचस्पी न ले. तो क्या श्राप मुभने भी दही करने के लिए कहेंगे र क्या मे ग्रपना मजहबी फर्ज छोड़ दूरिया ग्राप कहेंगे कि मुभे ग्रपनी उबादन बगा- वर करते रहना चाहिए ग्रौर इस वात की चिन्ता नहीं करनी चाहिए कि उसके नतीजे क्या होते हैं ?"

पिता ने कहा, "बिल्कुल नहीं। मैं तो यही कहूंगा कि तुम्हे ग्रपना मजहवी फर्ज ग्रदा करना चाहिए, वाकी लोग चाहे जो करे।"

"तो अव्वाजान कौमी तालीम का यह काम इसी तरह का काम है कि इसे छोडना मेरे लिए नमाज छोडने-जैसा है।" पिता ने कहा, "मैं समभ गया, तुन्हारी वात सही है।"

इस वार तीन साल की सख्त कैद की सजा उन्हे दी गई श्रौर जेल की जिन्दगी को सब मुसीवते उन्हे भेलनी पडी-काल-कोठरी, महीनो तक डडा-बेडी, चक्की पीसना वगैरा। उनका वजन ५५ पाँड कम हो गया और उस मजनकत की वजह से उन्हे मसूडो की वीमारी, कमर और घुटनो मे दर्द, क्रौर न जाने क्या-क्या वीमारियो ने उन्हे घेर लिया। फिर भी उन्होने एक ग्रादर्श कैदी की तरह काम किया ग्रीर जेल के अनुगासन का हँसते हुए पालन किया। जेल की सब तक-लीफो को खुशी-खुशी भेला और कभी भी कोई रियायत नही मागी, न सिद्धान्तो पर समभौता ही किया। कुछ जेल-अधि-कारी भी इस ऊचे सिद्धातवादी आदर्श वन्दी के दु स देसकर दुखी हो जाते ग्रौर उनपर जो कठिनाइया मगक्कती सजा की डाली जाती उन्हें कम करने की कोशिश करते, पर बादगाह खान यही कहते कि "कोई बात नहीं, मैं उन्हें वद्गित करूगा।"

जेल में उन्होने अष्टाचार के खिलाफ जिहाद शुरू

किया। एक कास्टेवल ने, जो रिश्वतखोरी के विना अपना
गुजारा नहीं कर सकता था, अपनी नौकरी से इस्तीफा दे
दिया। जेल के अधिकारी डर गये और उन्होंने बादगाह खान
को पजाब में गुजरात की जेल में भेज दिया। वहा अपनी दृढ
प्रामाणिकता और जेल के अनुशासन को पूरी तरह मानने के
कारण वह जेल के अपने आरामतलव साथियों के लिए एक
मुसीवत वन गये। मगर वह चट्टान की तरह अडिंग रहे, क्यों कि
उन्होंने आयरिश देशभक्त टॉम क्लार्क की तरह अपने मन में
दृढ निश्चय कर लिया था कि "एक वार सिद्धान्त से गिर
जाने से आदमी न केवल सत्य से गिर जाता है, बल्कि अपना
स्वाभिमान भी खो बैठता है," जविक जेल में वहीं सत्याग्रही का सबसे मूल्यवान गुण है।

9

# खुदाई खिदमतगार

गुजरात-जेल मे वदली होने पर वादणाह खान एक ज्यादा वड़े समाज के सम्पर्क में ग्राये। दूसरे धर्मों के ग्रन्थों को पहने का भी उन्हें मौका मिला। भगवद्गीता ग्रौर सिखों के धर्मग्रथ का उन्होंने विजेप ग्रध्ययन किया। एक-दूसरे को प्रच्छी तरह समभने के लिए ग्रपने हिन्दू नत्याग्रही कैंदियों की सहायता से उन्होंने गीता ग्रौर कुरान की क्यामें भी छुल कराई. पर कुछ समय बाद उन्हें बन्द करना पड़ा. क्योंकि "मेरे सिवा गीता पढनेवाला श्रौर कोई नही था ग्रौर कुरान पढनेवाला भी सिर्फ एक ही था।"

ग्रपने वहें भाई डा॰ खानसाहव के विपरीत, जो ग्रक्सर मजाक में कहा करते थे कि 'मेरा भाई ही हम दोनों के लिए नमाज पढ़ लेता है,' बादगाह खान एक भी नमाज या रोजा नहीं छोड़ते थे। इसके साथ-साथ उनमें दृष्टिकोण की एक विरल उदारता थी। ''मैं ग्रपने मजहव की ताकत सिर गिन-कर नहीं नापता,'' उन्होंने एक बार महादेव देसाई से कहा था, ''क्यों कि ग्रकीदत के क्या मानी, जबतक कि वह जिन्दगी में नहीं भलके ने मेरा तो यह ग्रान्तरिक विश्वास है कि इस्लाम के मानी है ग्रमल, यकीन ग्रौर मुह्ब्बत, जिनके विना मुसलमान नाम बिलकुल भूठा शखनाद है। कुरान शरीफ में बिलकुल साफ तौरपर लिखा है कि सिर्फ एक खुदा में विश्वास रखकर ग्रौर ग्रच्छे काम करके ही ग्रादमी निजात पा सकता है।''

एक अन्य अवसर पर उन्होंने कहा, "मेरे खयाल में हमारे सब भगडों की जड़ इस बात को न समभने में है कि सभी धर्मों में अपने अनुयायियों के लिए प्रेरणा की काफी गुजाइश है। कुरान शरीफ के अनुसार खुदा अपने रसूल और नबी सभी देशों और सभी लोगों के बीच भेजता है। वहीं उनके मसीहा बन जाते है और वे सब अहल-ए-किताब है। मैं तो यहातक कहता हू कि सब मजहबों के मूल सिद्धात एक ही है। सिर्फ तफसील में फर्क होता है, क्योंकि हर मजहब जिस जमीन से पैदा होता है, उसकी रगोबू लेता है।" १६२४ और १६२६ के वीच का समय ग्राजादी की लडाई में एक कडी कसौटी का वक्त था। साम्प्रदायिक भावनाए खूव उभरी और वहुतों ने अपना सतुलन खो दिया। मगर खान-वधुग्रों ने ग्रपने पाव न उखड़ने दिये ग्रौर जरा भी नहीं डगमगाये। गांधीजी का वताया सत्य ग्रौर ग्रहिसा का सदेश कवायिलयों तक पहुचाने के लिए वादशाह खान ने उनके गांवो ग्रौर दुर्गम पहाड़ी बस्तियों की लगातार परिश्रम-पूर्वक लम्वी-लम्बी यात्राए की ग्रौर उसके लिए जब १६३० का संघर्ष ग्राया, तो वह ग्रौर उनके भाई फिर उसमें कूद पड़े।

यह ग्रचरज की वात है कि इस सारे समय में वह गांधी-जी से कभी नहीं मिले थे। १६३१ में काग्रेस के कराची-ग्रिविवेशन में वह ग्रौर उनके खुदाई खिदमतगार, जिनकी शोहरत उनसे पहले पहुच चुकी थी, पहली वार गांधीजी ग्रौर देश के विभिन्न भागों में फैले हुए ग्रन्य कार्यकर्ताग्रों के सपर्क में ग्राये।

खुदाई खिदमतगार ब्रादोलन शुरू-शुरू में सामाजिक मुधार और ब्राधिक विकास के लिए था। पठानों में खुदा का डर पैदा कर अन्य सभी भयों में उन्हें मुक्त करके और उनके रवाभिमान को जगाकर उन्हें परिश्रमी, मितव्ययी तथा स्वाव-लम्बी बनाना उसका उद्देश था। स्वयसेवकों के इस छोटे-से सगठन को कार्नेम का कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए पूरे राजनैतिक सगठन का रूप देने का निञ्चय तो बादबाह खान ने १६२६ में जाकर किया। खुदाई विदमतगारों का म्रादर्ग तो जैसा कि उनके नाम से जाहिर है, ईंग्वर के सच्चे सेवक बनना या दूसरे शब्दों में कहे तो मनुष्यों की सेवा द्वारा ईश्वर की सेवा करना ही था। उन्हे नियमित रूप से कवायद कराई जाती थी ग्रौर सेना की तरह लम्बे कूच भी कराये जाते थे। पर वे अपने साथ कोई हथियार नही रखते थे, लाठी तक नही । मनसा, वाचा, कर्मणा वे ग्रहिसा के प्रतिज्ञाबद्ध थे। बिना किसी मुग्रावजे या इनाम के लालच के ग्रपने साथियो की सेवा करना उनका कर्तव्य था। वे ग्रपना व्यक्तिगत जीवन गुद्ध रखने ग्रौर साम्प्रदायिकता से मुक्त रहने के लिए भी प्रतिज्ञाबद्ध थे। लाल कुर्ते को उन्होने भ्रपनी वर्दी बनाया था, क्योंकि सफेद खद्दर के कुर्ते जल्दी मैले हो जाते थे ग्रौर ईट जैसा लाल रग पेशावर जिले मे ग्रौर उसके श्रासपास बहुत ग्रासानी से मिल जाता था। खुदाई खिदमतगारोकी सख्या ऋत्रैल १६३० तक ५०० से ज्यादा नही थी, पर १६३८ में यह एक लाख से प्रधिक हो गई थी।

ζ

## परिवर्तन का चमत्कार

जनवरी १६३१ में हुए गाघी-अर्विन-समभौते के बाद बादशाह खान जेल से रिहा कर दिये गए, पर ज्यादा दिन बक उन्हें आजादी का लाभ नहीं उठाने दिया गया।

खुदाई खिदमतगारो की यह खूबी थी कि गाधी-म्र्यीवन-

समभौते पर उन्होने कभी ग्रपनी विजय का दावा नही किया। बादशाह खान के भाई डा० खानसाहब इस सिध-काल मे एक वार पेशावर ग्राये, तो उन्हे यह देखकर वडा ग्रचरज हुग्रा कि क्वेटाकाण्ड के प्रसिद्धि-प्राप्त कर्नल सर रावर्ट सैण्डमैन के पुत्र कर्नल सैण्डमैन इस सिंध से बहुत दुखी थे। अपनी ग्रप्रसन्नता उन्होने छिपाई भी नही। डा० खानसाहव जन्मजात खिताडी थे। कालेज में जिस क्रिकेट-टीम के वह कप्तान थे, उसकी परपरा वह भूले नही थे। ग्रत उन्होने उस सैनिक को दिलासा देते हुए कहा—"नही कर्नल सैण्डमैन, ऐसी बात नहीं है। हार जाने का खयाल ग्राप ग्रपने दिमाग से विल्कुल निकाल दे। सियासी जिन्दगी तो एक खेल है, जिसमे जीतने भ्रौर हारनेवाले को क्रिकेट या फुटवाल की तरह हाथ मिलाने ही पडते है श्रौर इस मामले में जीत का तो कोई सवाल ही नहीं है यह तो एक तरह का 'ड्रा' है, जिसमें न कोई जीतनेवाला है श्रौर न कोई हारनेवाला।" उन्हे विदा करते हुए कर्नल ने कहा, "खैर, हम एक-दूसरे को इतनी भ्रच्छी तरह जानते है कि मै ग्रागा करता हु, हमे कोई कार्रवाई करनी पडे, तो हमपर बदनीयती का ग्रारोप नही किया जायगा।"

मगर ग्रिघिकाश ग्रग्नेज ग्रप्तसर गाघी-ग्रिविन-समभौते को ग्रपनी हार ही मानते रहे थे ग्रौर वे उसकी कसर निकालना चाहते थे। फलत उस समभौते के खिलाफ कई घटनाए हुई थी ग्रौर खुदाई खिदमतगारो को भी चैन से नही वैठने दिया गया। २३ दिसम्बर को खान-बन्धुग्रो को चीफ किमञ्नर ने एक दरवार के लिए बुलाया। खुदाई खिदमतगारो के साथ जिस तरह लगातार दमन से काम लिया जा रहा था, उसके विरोध में उन्होंने उस निमत्रण को ग्रस्वीकार किया। फलत २४ दिसम्बर की रात को गाधीजी के दूसरी गोलमेज कान्फ्रेंस से लौटने के ठीक पहले, परिवार के सभी प्रमुख सदस्यों के साथ उन्हें एक ग्राडिनेस के मातहत पकडकर ग्रानिश्चित काल तक जेल में रहने के लिए सरहदी सूबे से बाहर भेज दिया गया।

डेढ दशक तक वादशाह खान अग्रेजो से लडते रहे, पर इससे उनके दिल में कोई द्वेप या कड़ वाहट नहीं आई। १६३१ के गांधी-अविन-समभौते के समय रावर्ट वर्नेंस की भेट में उन्होंने कहा था—'अग्रेजो ने मुभे जेल में डाला है, लेकिन मैं उनसे नफरत नहीं करता। मेरा आन्दोलन सामा-जिक और राजनैतिक दोनो तरह का है। मैं लाल कुर्ती-वालों को अपने पड़ोसियों से प्रेम करना और सच बोलना सिखाता हू। पठान योद्धा-जाति है, अहिसा के सन्देश को अपनाना उनके लिए आसान नहीं। मैं उनको वहीं सिखाने की भरसक कोशिश कर रहा हू।"

'दि नेकेड फकीर' नगा फकीर के लेखक राबर्ट ने अब्दुल गफ्फार खान के बारे मे अपनी डायरी मे उसी रात को यह लिखा—''ईसा मसीह की परपरागत तस्वीर के मूर्त रूप जैसे दीखनेवाले अब्दुल गफ्फार खान दयालु, सौम्य और प्यारे आदमी है। उन्हे और कुछ समक्ता वैसा ही होगा, जैसे वृद्ध जार्ज लैसबरी को खतरनाक कान्तिकारी समक्ता।"

सन १६३० स्रौर १६३२ के दो सत्याग्रह-सघर्षों में सरहदी

सूबे मे स्रातक ग्रौर दमन का बोलबाला रहा। सत्याग्रहियो की खडी फसले जला दी गई। ग्रनाज के जखीरों में मिट्टी का तेल डालकर उन्हें नष्ट कर दिया गया ग्रौर मकान जलाये गए। मार्शल लॉ, गोलीकाण्ड, लाठीचार्ज, ग्रपमान ग्रौर पाशविकता की ऐसी घटनाए हुई, जो कही भी नही जा सकती। जैसा कि एक अमरीकी प्रवासी ने कहा, "लाल कुर्तीवालो को बन्दूको से दागना वहा स्रग्रेज सैनिको का एक प्रिय खेल ग्रौर मनोरजन ही बन गया था।" सत्याग्रहियो को नगा किया जाता ग्रौर उन्हे ब्रिटिश सिपाहियो के घेरो में दौडने के लिए कहा जाता। सिपाही उन्हे ठोकरे मारते ग्रौर राइफल के कुदो ग्रौर सगीनो से दौडते हुए सत्याग्रहियो को पीटते श्रौर कोचते थे। मकानो की छतो से उन्हे नीचे गिराया जाता, गन्दे पानी के गड्ढो मे डुबोया जाता श्रौर ऐसी बीभत्स हरकते उनके साथ की जाती कि कुछ लोग तो जन्मभर के लिए पगु हो जाते।

पठानों की एक गर्वीली ग्रौर सवेदनशील कौम है, जो ग्रंपमान से मौत पसन्द करती है। खान-बधुग्रों के एक चचेरे भाई हाजीसाहब नवाज खान को घर की हालतों से मजबूर होकर ग्रंपनी ग्राजादी के लिए जमानत देनी पड़ी किन्तु इससे उन्हें इतनी पीड़ा हुई कि ग्रंपनी कमजोरी के प्रायश्चित स्वरूप उन्होंने ग्रंपने-ग्रापकों मार डाला। उनके मित्रों ग्रौर रिक्ते-दारों ने बहुतेरा समक्षाया कि जमानत की गर्त भग कर वह फिर जेल में जा सकते हैं, मगर उनकी समक्ष में न ग्राया ग्रौर वह ग्रात्महत्या करके ही रहे, जिसका कारण एक पुर्जे में उन्होंने बताया कि उसके सवव पूरे परिवार पर जो कलक लगा है उसको सिर्फ मौत से ही घोया जा सकता है।

दूसरे प्रसिद्ध कार्यकर्ता सैयद ग्रव्दुल वदूद वाद गाह एक बड़े धार्मिक नेता ग्रौर मालकद कवायली इलाके के जमीदार थे, वह तीन साल से जेल मे थे। उनके बूढे ग्रपग वाप बिल्कुल मौत के किनारे ग्रा लगे, तो उन्होने मरने से पहले पुत्र को देखने के लिए उन्हें जमानत पर छुड़वाया, पर पुत्र को यह ग्रच्छा न लगा ग्रौर जेल से बाहर ग्राने पर शर्म के मारे ग्रपनेको गोली मारकर जान दे दी।

सब कोई जानते है कि पठान कितने जल्दी गुस्सा हो जाते है। फील्डिंग किंग हाल के 'भारत में तीस दिन' पुस्तक से पठानों की इस प्रसिद्ध गर्म-मिजाजों का उदाहरण दिया जा सकता है।

एक पठान बेठा हुमा रेडियो से कार्यक्रम सुन रहा था। इसपर उसका पडोसी बडबडाने लगा। पहले म्रादमी ने वोलनेवाले से कहा—चुप रहो। पर दूसरे म्रादमी ने कहा कि पहले उस बडबोले (रेडियो) को तो चुप कराम्रो। बस, रेडियो-प्रेमी ने उसी वक्त उसकी पसलियो मे चाकू घुसाकर उसे खत्म कर दिया।

फिर भी खुदाई खिदमतगारों के खिलाफ एक भी हिसा की मिसाल नहीं बताई जा सकी है। उनमें से कुछने जब देखा कि उनकी ग्रहिसा टूटने के बिन्दु तक तानी जा रही है, तो खुदकुशी जरूर कर ली, पर हिसा पर उतारू नहीं हुए।

#### भाग दो

# महात्मा की छाया में

१

## दो गांधी

१६३४ में खान-बन्धु फिर छोड दिये गए। परन्तु उन पर यह पाबन्दी लगा दी गई कि वे सरहदी सूबे और पजाब में नहीं जा सकते। नवम्बर के अन्तिम सप्ताह में बादशाह खान गांधीजी के साथ रहने के लिए वर्घा आये। उन्होंने इगलैंड में शिक्षा पा रही अपनी बेटी को भी बुला लिया और उसे महिला-आश्रम (वर्घा) में मीराबहन (मिस स्लेड) की निगरानी में रखा। मीराबहन एडिमरल स्लेड की वेटी थी, जो गांधीजी की जीवन-पद्धित को अपनाकर उनकी निष्ठावान अन्तेवासी वन गई थी। ७ दिसम्बर को बादशाह खान फिर पकडें गये। बम्बई में यग ऋष्टियन एसोसियेशन के आमत्रण पर उन्होंने एक व्याख्यान दिया था। उसीपर उन्हें दो वर्ष के सपरिश्रम कारावास का दण्ड दिया गया।

१६३६ में जेल से छूटने पर वह वर्घा में सेठ जमनालाल वजाज के प्रतिथि बनकर रहे, पर अपना अधिकाश समय वह गाधीजी के साथ सेवाग्राम-आश्रम में ही विताते थे। स्थित बदलने पर अपने सूबे को लौटने तक वही उनका घर बन गया। दोनों के लिए यह एक महान और मूल्यवान ग्रव-सर था। साथ-साथ रहते समय वे बहुत-सी हार्दिक वाते

कर सके, जब उन्होने अपने गहरे आन्तरिक अनुभवो का विनिमय किया। साम्प्रदायिक एकता की उत्कट इच्छा के कारण गाधीजी के लिए वादगाह खान सारी मुसलिम जाति के प्रतीक थे ग्रौर वादशाह खान से ग्रधिक सच्चा, श्रद्धा-वान तथा पारदर्शी प्रामाणिकतावाला या ग्रधिक सहिष्णु मुसलमान उन्हे मिलता भी कहा । जहातक वादशाह खान का सबध है, गाधीजी के प्रति उनके नाम या यश ने या गाधी-जी के राजनैतिक कार्य ने उन्हे म्राकर्षित नही किया था । उनकी गाधीजी मे एकनिष्ठ श्रद्धा का रहस्य तो यह था कि उन्हे गाधीजी मे एक समान श्रात्मावाला व्यक्ति मिला, जो श्रद्धालु ग्रौर प्रार्थनामय ही नही था, बल्कि जिसका जीवन पवित्र, वैराग्यपूर्ण ग्रौर ईश्वरापित था—जिसने ग्रपने-ग्राप को पूरी तरह ईश्वर को सौप दिया था ग्रौर छोटे-से-छोटे काम मे भी उसीकी इच्छा-पूर्त्ति की दृष्टि रखता था।

उन्होने एक बार कहा था, "मेरे जैसे किसी मुसलमान या पठान के लिए। ग्रिहिसा का सिद्धान्त स्वीकार करना कोई ग्रचरज की बात नहीं है। यह कोई नया सिद्धान्त नहीं। हजरत मुहम्मद ने १४०० साल पहले इसे माना था, जब वह मक्का में थे, ग्रौर तब से वे सब इसे मानते है, जो ग्रन्याय का जुग्रा फेंक देना चाहते है। पर हम इसे इतना भूल गये थे कि जब महात्माजी ने इसे हमारे सामने रखा, तो हमें लगा कि वह एक नया वर्म सिखा रहे है। हम लोगों में से उन्हें ही इस बात का श्रेय है कि उन्होंने एक भुलाये हुए सिद्धात को सबसे ले पुनर्जीवित किया ग्रौर एक सकटग्रस्त देश के सामने सकट से मुक्ति के लिए प्रस्तुत किया।"

एक ग्रन्य ग्रवसर पर वादगाह खान ने कहा. "जब-जव गाधीजी के जीवन में कोई वडा सवाल उठता ग्राँर गांधीजी कोई ग्रहम फंसला करते, तब सहज ही मुक्ते ऐसा लगता कि यह निश्चय ऐसे ग्रादमी का है, जिसने ग्रपने को पूरी तरह ईंग्वरापित कर दिया है ग्रौर ईंग्वर निश्चय ही कभी गलत रास्ता नहीं बतलाता।"

एक ग्रीर मौके पर वह बोले, "उनके (गाधीजी के) निज्वयो पर जका करना मुभे कभी ग्रामान नही जान पटा, वयोकि वह ग्रपनी सब समस्याए ईंज्वर को ग्रिपत करने है ग्रीर उमीका हुक्म मुनते हैं। ग्राविर मेरे पास एक ही मान-दट है—वह है व्यक्ति के ईंज्वरापित होने का।"

सन १६३७ में काग्रेस ने भारत सरकार के १६३५ के शासन-विधान के अन्तर्गत प्रान्तों में सरकार बनाने का निश्चय किया। जान-बधुत्रों पर अब भी अपने सूबे में जाने पर पाबन्दी थी. उसलिए वे चुनाव में भाग नहीं ने सके। पटिन जबाहर लाल नेहर को भी सरहदी सूबे में चुनाव का प्रचार करने नहीं जाने दिया गया जबिक भारत की मुस्लिम लीग के नेताओं को सब मुविधाए दी गई। जान-बधुत्रों और जानेम ने जिलाक सरवारी अपनरों ने खुने ज्ञाम प्रचार किया। उन नवके यायल्द उठ जानसाहब को जबहंग्त बहुगर मिना और बहु चनुपरियत होनेपर भी चुने गये।

निगाह में जो खतरनाक समभें जाते थे वे वहा के हाकिम वन गये।

लेकिन वादगाह खान एक सच्चे फकीर की तरह न तो चुनाव के लिए खडे हुए, न उन्होंने अपने भाई के मित्रमण्डल में कोई पद ही लिया। उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि गाधीजी द्वारा प्रचारित अहिसा को छोड और. कोई रास्ता जनता को उठा नहीं सकता और न उसे पूरी नैतिक ऊचाई तक ले जा सकता है। इसलिए उन्होंने सेवा का कठिन और पथरीला मार्ग चुना।

#### . २ °

### शान्ति-यात्रा

सरहदी मूवे मे काग्रेस सरकार की ग्रुक्यात ने एक विचित्र स्थिति पैदा करदी ग्रौर उससे एक नई चुनौती सामने ग्रा गई। अगेज ग्रिषकारी—वासकर सेना ग्रौर राजनैतिक विभाग के—उत्तर-पित्वमी सीमाप्रान्त मे काग्रेस के सत्ताल्ड होने की वात से न्वुग नहीं थे। सरहदी मूवे में हुकूमत की जो द्वैच नीति उस समय जारी थो उसकी सहायता से उन्होंने काग्रेस सरकार के खिलाफ कवायिलयों को एक ग्रदृत्य विरोधी चित्त के लप में उभाडा। सविधान के ग्रनुसार प्रान्तीय नरकार के प्रधान के नाते गवर्नर को ग्रपने मित्रयों की सलाह से कान करना पडता था, पर कवायली इलाकों के मामले में

वह सीधे मात्र सम्राट के प्रतिनिधि वाइसराय के प्रति जिम्मे-दार था ग्रौर उन्हींसे सीधे सबध रखता था। फिर 'जिलों ग्रौर कवायली इलाकों के ग्रपार्थक्य' सिद्धान्त के ग्रतगंत ऊचे सिविलियन प्रफसर जहा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ग्रपने कर्तव्यों के लिए मित्रमडल के प्रति उत्तरदायी थे, वहा कबायली इलाकों के प्रशासक के नाते सीधे भारत-सरकार के राज-नैतिक विभाग के प्रति उत्तरदायी थे। इस नाते विधान सभा या मित्रमडल के बिना जाने ग्रौर उनकी ग्रनुमित के बिना, उनसे बिना पूछे वालाबाला वे जो चाहे कर सकते थे ग्रौर करते थे।

राजनैतिक विभाग का प्रतिनिधित्व गवर्नर ग्रौर सेना करते थे। इससे मित्रमडल ग्रौर राजनैतिक विभाग के बीच सवध विगडने से सरकारी नौकरों में ढीलापन ग्रौर ग्रनुशासन-हीनता वढी। फलत सीमावर्ती इलाकों में हमले एकदम बढने लगे। ग्रगले ही साल बन्नू, कोहाट ग्रौर डेरा इस्माइल खा में जो हमले हुए थे, वे इसके प्रत्यक्ष प्रमाण थे।

जनता का काग्रेसी मित्रमडल क्या करता र ग्रग्रेजो ने ताकत का प्रयोग करके देखा था और वह कामयाव नहीं हुग्रा था। ब्रिटिश सरकार ने कवायिलयों पर हवाई हमले भी किये थे। क्वेटा के प्रसिद्धि-प्राप्त सर राबर्ट सैण्डमैन ने कवा-यली मुखियों की मदद करके ग्रौर उन्हें नैतिक ग्रौर भौतिक लाभ पहुचाकर भीतर से कव्जा करने के लिए शान्तिपूर्ण ग्रन्त प्रवेश की जो नीति (सैण्डमैन-पद्धति) ग्रपनाई उसका प्रयोग करने से शायद उपलव्धिया हो सकती थी, पर उसमें बुराई के वीज भी थे। यह तथ्य छोड भी दे कि एक पुरानी थिसी-पिटी सामती पद्धति को वह स्थिर करना चाहते थे, तो भी वस्तुत साम्राज्यवादी लूट-खसोट की पद्धति से वह ग्रलग नहीं थी, क्योंकि उसी पद्धति का वह एक अनुभाग थी। क्या ब्रिटेन ने धीरे-धीरे प्राय प्रदृश्य ढग से ग्राज के वलोचिस्तान सूबे के सारे भूप्रदेश की पट्टी को नही हडप लिया था भ्रौर गोमाल दर्रे को नही खोल दिया था, यद्यपि उन वजीरिस्तान की पहाडी-श्रेणियो के ग्रागे पजाव के राजनीतिज्ञ वरसो तक बैठे ताकते रहे थे। डेवीस से लेकर ग्रवतक सरहद के बारे में लिखनेवाले हर लेखक ने पठान कवायलियों के जनतात्रिक रूप की ग्रौर स्वतत्रता के लिए उनके गहरे प्रेम की चर्चा की है । उनकी बहुत दिनो से चोही गई ग्राजादी के लिए सैण्डमैन-पद्धित को अगर वे एक खतरा मानते थे, तो उसमे आरचर्य की क्या बात थी ?

बन्नू मिशन के डा० पेनल का साहस इससे भिन्न प्रकार का था। वह पठानों में जाकर रहे। उनके जैसे कपडे पहने, बातचीत के लिए उनकी भाषा ग्रपनाई ग्रौर उनकी सेवा करते हुए ही ग्रपने प्राणों का उत्सर्ग किया। सबसे खूख्वार पठान लोगों के बीच भी वह हमेशा बिना हथियार जाते। जब एक नये कमाडेट ने ग्राग्रह किया कि वह ग्रपने साथ एक रक्षक ले जाय, तो उन्होंने उत्तर दिया कि इस तरह तो चारों तरफ से घेरा डालकर मार डाले जाना निश्चित है। उनके ऐसे तौर-तरीके के कारण ही ऐसा प्रभाव था कि ग्रग्नेज लोग कहते थे, पेनल का होना दो रेजिमेटों के बराबर है। पर डा॰ पेनल का साहस व्यक्तिगत था। वह इस सन्देह से परे नहीं थे कि लोगों के दिलों में पैठकर वह उनका धर्मा-न्तर कराना चाहते थे और ब्रिटिश साम्राज्यवादी घुसपैठ के पाचवे दस्ते की तरह काम कर रहे थे। सन्त अग्रेज सी॰ एफ॰ एड्रयूज द्वारा सुन्दर रूप से रखा गया यह मूल प्रकन प्रनुत्तरित ही रहा

"जो हिसक साधन ग्राज सभ्यता को नष्ट कर रहे है, उनके ग्रागे नैतिक विरोध का कोई स्थान है भी या नही ? क्या कोरिया, मचुकुग्रो या उत्तर-चीन में जापानी ग्राधिपत्य का सामना चीनी इसी तरह कर सकते थे ? इतालवी ग्राक-मण के विरोध में इसका कोई स्थान था या नही ? क्या इसका प्रयोग स्पेन में किया जा सकता था ? पागविक बल से की गई सफलता को नैतिक पराजय के रूप में वदला जा सके, इसके लिए विश्व-ग्रन्तरात्मा को भला किस तरह जागृत किया जा सकता है ? क्या दुनिया में ऐसी कोई नैतिक गिंक है, जो ग्रपने प्रभाव के लिए पशुवल से भिन्न ग्राधार रखती हो ? ग्रौर ग्रत में सवाल यह है कि क्या ऐसी नैतिक मान्यता भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा में कबायिलयों को शान्त करने के काम में लाई जा सकती है ?"

बादशाह खान ग्रौर उनके खुदाई खिदमतगारो ने इसका ग्रगत उत्तर दिया था। गाधीजी ने निश्चय किया कि चले ग्रौर खुद देखे कि क्या इसका पूरा जवाब मिल सकता है।

सितम्बर १६३८ के ग्रन्त मे, म्युनिख-सन्धि के थोडे ही ग्ररसे वाद, जिसमें चेम्बरलेन-सरकार ने सुडेटनलैंड हिटलर को देकर दूसरे महायुद्ध के लिए रास्ता वना दिया था, गाघी-जी ने उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रात की चार सप्ताह की यात्रा की। दक्षिण में मानगेरा से डेरा इस्माइलखान तक ग्रौर पिंचमी सीमा पर हजारा से खूनी राजपथ या सहसा मृत्यु के चौक खैवर दर्रे तक दोनो गाधियो ने एकसाथ सफर किया। रमजान का महीना होने पर भी गांधीजी के वार-बार इसरार करने के बावजूद बादशाह खान ने न तो सफर में कोई कोताही की, न उसके जोश को ही कम होने दिया। श्रपने मेहमान की वादशाह खान इतनी चिन्ता रखते थे कि एक वार उत्तमानजई में जब गाधीजी उनके घर ठहरे हुए थे, तो गाधीजी की जानकारी के बिना उन्होने उस घर की छत पर सशस्त्र पहरेदार तैनात किये थे। जव गाधीजी को इसका पता चला, तो उन्होने कहा कि उनके ग्रहिसा के सिद्धान्त के यह विरुद्ध है। बादशाह खान ने समभाया कि हथियार इस्ते-माल नही किये जाने है। वे तो सिर्फ शरारती लोगो को डराने के लिए है।

खानसाहव के तर्क में जो गलती थी, वह वतलाने के लिए गांधीजी ने एक कहानी सुनाई। एक बार भगवान ने साप को बुलाया और कहा कि हम तुम्हारे विष के दात वापस लेते है। साप ने जवाब दिया—''बहुत ग्रच्छा, पर कम-से-कम मुक्तमें फन उठाकर फुफकारने की ताकत तो रहने दीजिए।'' भगवान ने कहा—''हा उतना तुम कर सकते हो। पर याद रखो, उसके लिए ग्रादम की सतान तुम्हारा ग्रौर महारे वश का नाश कर देगी। काटने की क्षमताविहीन

फुफकार ही तुम्हारे नाज का कारण वनेगी।"

साथ ही टीका करते हुए गाधीजी ने कहा था, "मतलव यह है कि ताकत का दिखावा भी एक तरह की हिसा है ग्रौर उसे काम में लानेवाले का वही ग्रजाम होता है, जो हिसा करनेवाले के साथ होता है, विलक यह ग्रौर भी बुरा है।"

इसपर पहरेदार तुरत हटा दिये गए और विना हियार-वाले रात के चौकीदार रखे गये। इसे गाधीजी को अनमने ढग से किसी तरह मानना ही पडा।

दस साल वाद जव खुद वादशाह खान के ऊपर विपत्ति के वादल मडराने लगे, उनके ग्रादिमयों ने उसी तरह उनकी हिफाजत करनी चाही, तब उन्होंने किस तरह विरोध किया ग्रीर ग्रपने ग्रादिमयों को वताया कि महात्माजी ने उन्हे एक बार क्या कहा था, यह कहानी हम ग्रागे सुनायेंगे।

उस राफर में खानसाहव ने गाधीजी से कहा था, "महात्माजी, मुफें सियासत से नफरत है। मैं उसमें भाग जाना चाहता हू।"

इसी यात्रा मे एक दूसरे मौके पर उन्होंने कहा था— "दूसरे सूबो का कुछ भी हो, पठानों के लिए तो ग्रहिंसा के सिवा मुक्ति का दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। हम लोग ग्रग्नेंजों से डरते थे। ग्रापके ग्रान्दोलन ने हममें जान डाल दी है। ग्रव हम ग्रगेंजों से नहीं डरते, बल्कि ग्रव ग्रग्नेंज हमारी ग्रहिमा से डरते है। वे कहते है कि ग्रहिमक पठान हिसक पठान से कहीं ज्यादा खनरनाक हैं।"

गायीजी की सलाह मे वनाई योजना के अनुसार बाटजाह

खान ने सरदादयाव में खुदाई खिदमतगारों के प्रशिक्षण का एक केन्द खोला। उनकी माग पर गांधीजी ने पहले मीरावहन (मिस स्लेड) को ग्रौर वाद में ग्राश्रम की एक मुस्लिम वहन बीबी ग्रमतुस्सलाम को, जो गांधीजी की बेटी तरह हो गई थी, बादगाह खान के शिक्षा ग्रौर सामाजिक सुधार के काम में मदद करने के लिए भेजा—खास तौर से मुसलमान स्त्रियों में।

ग्रगले साल गांधीजी फिर सीमाप्रांत गये, पर इस वीच उनका स्वास्थ्य बहुत गिर गया था। जिलो में वह नहीं जा पाये। खुदाई खिदमतगारों के केन्द्र में भी वह नहीं जा सके। ग्रत गांधीजी ने बादबाह खान के साथ पठान लोगों ग्रौर ट्रेनिंग लेनेवाले खुदाई खिदमतगारों के बीच जाकर लम्बे समय तक रहने का जो कार्यक्रम बनाया था, वह ग्रागे के लिए मुल्तवी रखा गया। पर वह फिर कभी पूरा नहीं हो सका।

## <sup>३</sup> श्रद्धा की परीक्षा

१६४० मे पूना मे जब अग्रेजो के युद्ध-प्रयत्नो मे सशर्त सहयोग की वात काग्रेस कार्यकारिणी ने रखी और गाधीजी अहिसा के सिद्धान्त को लेकर काग्रेस से अलग हो गये, उस वक्त काग्रेस कार्यकारिणी के बादशाह खान ही अकेले ऐसे सदस्य थे, जो गाधीजी के साथ रहे। बादशाह खान ने उस समय इसी सवाल पर कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। उनकी इस श्रद्धा की परीक्षा का ग्रवसर भी जल्दी ही ग्रागया।

पूना में कागेस ने जो हाथ वढाया था, उसे ब्रिटिश सरकार ने नामजूर कर दिया और काग्रेस फिर गांधीजी की शरण में आ गई। सितम्बर १६४० में उसने निश्चय किया कि युद्ध में भाग न लेने के आधार पर गांधीजी के नेतृत्व में वह सिवनय अवजा का अन्दोलन जुरू करेगी।

इसके अनुसार वाद मे जो वैयक्तिक सत्याग्रह शुरू हुआ, उसमे खान-वन्धुओं ने पूरी तरह भाग लिया, लेकिन हजारों सत्याग्रहियों की गिरफ्तारी के वावजूद खान-बधु गिरफ्तार नहीं किये गए।

त्रगुस्त १६४२ मे किप्स-मिशन के साथ बातचीत टूट जाने पर जो ऐतिहासिक 'भारत छोडो' सग्राम छिडा, उसमे भी वादगाह खान का पूरा योग रहा। इसमे हुई गिरफ्तारी के वाद मार्च १६४५ मे जब उत्तर-पिश्चम सीमाप्रात मे काग्रेसी सरकार बनी तभी वह छोडे गये। उनके भाई डा० खान-साहव उस समय वहा के मुख्य मत्री बनाये गए।

लेकिन श्रद्धा की अन्तिम परीक्षा तो अब होनेवाली थी। मार्च १६४६ में ब्रिटिश मित्रमडल का प्रतिनिधि-मडल भारत आया। इसी वर्ष के आरभ में केन्द्रीय असेवली और प्रातों के चुनाव हुए थे। वादगाह खान ने १६४६ के चुनाव में भाग लिया। मगर ऐसा उन्होंने मत वटोरने के लिए नहीं, बल्कि मतदाताओं के प्रशिक्षण के लिए किया। उन्होंने वोट देनेवालों से कहा, "मै आपसे बोट की भीख मागने नहीं आया हूं, क्यों कि वोट और आजकल की असेम्बलिया मेरे लिए सूल्यवान नहीं है। मै तो इतने वर्षों से आप जो आजादी की लड़ाई लड़ रहें है उसके लिए मित्रता और सफलता की कामना का सदेश लेकर आया हू। आजादी की लड़ाई के इस मौके का आप लाभ उठावे और इस वार आजादी हासिल किये विना हर्गिज न रहे।"

चुनाव के बाद काग्रेस पार्लामेटरी वोर्ड के नवनिर्वाचित सदस्यों के वीच वोलते हुए उन्होंने कहा, "ग्राप ग्रच्छी तरह से जानते है कि मित्रमण्डल बनाने या उसके काम में मैने ग्राज-तक कोई दिलचस्पी नहीं ली है। उसका कारण बिल्कुल साफ है। मेरा कभी ऐसी चीजों की तरफ रुभान नहीं रहा। लेकिन उस पक्ष की भी मैं ग्रवहेलना नहीं कर सकता, जो मुभे सम-भाने की कोशिश कर रहा है कि पार्लामेण्टरी कार्यक्रम द्वारा भी गरीब जनता को सेवा की जा सकती है।

जिन्ना और मुस्लिम लीग ने दो-राष्ट्र के सिद्धान्त पर ग्राघारित पाकिस्तान की माग १६४० से ही ग्रुरू कर दी थी। इस सिद्धान्त के अनुसार मुसलमान हिन्दुओं से अलग राष्ट्र थे ग्रीर इसलिए सार्वभौम सत्तायुक्त अपनी अलग मातृभूमि के हकदार थे। यह मातृभूमि भारत के उन हिस्सों से वननेवाली थी, जहा मुसलमान सख्या में अधिक थे और उनकी मूल परि-भाषा के अनुसार उसमें पजाब, उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त (अफगान सूवा), काश्मीर, सिंघ और बलोचिस्तान ग्राते थे। वगाल और ग्रसम उसमें वाद में जोड़े गये। यह सिद्धान्त की दृष्टि से सिद्ध नहीं होता था श्रौर व्यवहार की दृष्टि से एकदम गलत था। पर जिन्ना श्रौर मुस्लिम लीग ने श्रपनी जिद नहीं छोडी श्रौर उन्हें ब्रिटिश साम्राज्यवादियों का पूरा समर्थन श्रौर प्रोत्साहन मिलता गया।

खान-बन्धुग्रो ने खुले शव्दो में 'दो राष्ट्रो' के सिद्धान्त की मुखालफत की। सरहदी सूबे के चुनाव में मुस्लिम लीग बुरी तरह हार गई थी और उसने ग्रपनी उद्देश्य-सिद्धि के लिए खुले ग्राम हिसा का प्रचार शुरू किया। ग्रगस्त १६४६ में कलकत्ता में जो भयानक कत्लेग्राम हुग्रा, 'दो राष्ट्रो' के सिद्धान्तवालों ने उसे ग्रायोजित किया था ग्रौर उसके बाद पूर्वी वगाल के नोग्राखाली क्षेत्र में हिसा का नगा नाच हुग्रा। जिटिश ग्रिधिकारियों ने मुस्लिम लीग की ग्रविवेकपूर्ण माग को मान लेने के लिए इस हिसा के ताडव को बहाना बनाया।

प्रक्तूबर १६४६ मे गाधीजी हिन्दू-मुसलमानो के बीच पुर्नामलन का सुनहला सेतु बनाने नोग्राखाली गये। नोग्रा-खाली के दगे के बाद बिहार और देश के दूसरे हिस्सो में वैसे ही साप्रदायिक दगो का एक सिलसिला चल पडा। खान-बन्धुग्रो को इन घटनाग्रो ने भक्तभोर दिया, पर उनकी श्रद्धा कुदन की तरह और भी चमकी। जनवरी १६४७ में गाधीजी जत्र नोग्राखाली से अपने शांति और करणा के मिश्रन पर बिहार गये तो उन्होंने बादशाह खान को बुलाया। उस ग्राघी-तूपान से भरी ग्रघेरी रात मे बादशाह खान की शानदार दिलेरी, सहनशीलता, पहाड-जेसी मजवूरी और इन्सान की बुनियादी श्रच्छाई तथा खुदा रसूल मे उनकी ग्रटूट श्रद्धा एक चमकते हुए मार्गदर्शक प्रकाश की तरह सामने श्राई।

एक सधे हुए पत्रकार ने रिपोर्ट दी—"इस ग्रादमी की ईमानदारी ने, जो उसके एक-एक शब्द से भलकती है, सुनने-वालो पर मोहिनी मत्र डाला है। जो कुछ उन्होने कहा, उसमें कुछ नया नहीं था। फिर भी जो सादा शब्द उनके दर्द-भरे दिल से निकलते, वे सुननेवालों के दिलों में भकार पैदा कर देते थे। सरहदी गांधी की सभाग्रों में जो मिलाप के दृश्य दिखाई दिये ग्रौर सब जमातों का इस तरह से इवादतगाहों में एक जगह पर ग्राना, यह सब खिलाफत के दिनों की याद दिलाता था।"

इसी पत्रकार ने ग्रागे लिखा—"ये थी तो छोटी-छोटी घटनाए, पर चारो ग्रोर फैले ग्रवेरे मे चमकती किरण की तरह से थी।" हिंदू, मुसलमान, सिखो की एक मिली-जुली सभा पटना में गुरु गोविन्दिसह के जन्मस्थान गुरुद्वारा हरमिंदर में बुलाये जाने पर बादशाह खान ने कहा, "हिन्दुस्तान में इस वक्त पागलपन के दोजख की ग्राग फैली हुई है ग्रोर ग्रपने ही घर को इस तरह से ग्राग लगाते हुए देखकर मेरा दिल रोता है। ग्राज हिन्दुस्तान में ग्रवेरे की घटा छाई है ग्रौर मेरी ग्राखे व्यर्थ एक दिशा से दूसरी ग्रोर प्रकाश के लिए ताकती है।" उन्होंने वताया कि वह सत्ता की राजनीति से उकता गये थे ग्रौर सारे मुल्क में जो नफरत फैलाई जा रही थी उसे देखकर बहुत दुखी थे। खुदाई खिदमतगार के नाते वह पीडित मानवता की जो भी थोडी-बहुत सेवा कर

सके, करना चाहते थे। सभा के ग्रन्त में हिन्दू, सिख, मुसलमान गुरुद्दारे के पास की एक मस्जिद भे उनके साथ-साथ गये, गले मिले ग्रौर सबने एक-दूसरे को सलाम-दुग्रा दी।

बादशाह खान ने मुगेर में कहा, "हिन्दुस्तान हिन्दू-मुसलमान दोनों का मुल्क है। ऐसे सूबे है, जहा हिन्दू ग्रल्प-संख्या में है ग्रौर ऐसे भी सूबे है, जहा मुसलमान भी उसी तरह कम तादाद में है। जो कुछ हुग्रा, उसकी दूसरी जगहों पर भी ग्रगर नकल हुई ग्रौर बहुसख्यक जमात ग्रल्पसंख्यकों को दवाने ग्रौर मारने लगी, तो देश का भविष्य ग्रधकारमय होगा ग्रौर फिर हमेशा के लिए हम गुलामी में पड जायगे।"

काग्रेस के मित्रमडलों को भी उन्होंने नहीं छोडा श्राँर राष्ट्रीय भारत से वोलने का अधिकार उनसे श्रियंक था भी किसे ? उन्होंने कहा कि जनता के मिनिस्टरों की प्रातीय सरकारें दगे-फसाद रोकने में ग्रतमर्थ रही है। मुस्लिम लीग से उन्होंने कहा, "मैं श्रापका ध्यान इस तथ्य की श्रोर खींचना चाहता हूं कि दुनिया में इस्लाम के सिद्धान्तों में सबसे श्रिधंक सिहण्णुता है। ग्रगर हमें सच्चे मुसलमान वनना है, तो हमें इसका श्रहसाम होना चाहिए श्रीर श्रपने भाइयों के बीच सिहण्णुता फैलाने की कोणिश करनी चाहिए। श्राज नो मैं देखता हू, दूसरी जमाते कही ज्यादा सिहण्णु है। श्रगर सच्चे मुसलमान वनना हो, तो हमें श्रपने में से इस दोप को हटाना चाहिए।

पर उनकी श्रावाज श्ररण्यरोदन की तरह श्रकेली श्रावाज थी। मुस्लिम लीग के प्रचार के फलस्वरूप विहार से सम्प्रादायिक दगोंके ग्रगारे दिसम्बर १६४६ से ही सरहदी सूबो तक भी पहुंचे। फरवरी ग्रौर मार्च १६४७ में फिर ग्रराजकता फूट उठी—ग्रव की बार हजारा प्रान्त में। वादशाह खान को ग्रपने प्रान्त को जल्दी लौटाना पडा। पेशावर से एक वयान देते हुए उन्होंने कहा, "यह शायद हमारे देश के इतिहास में सबसे खतरनाक दौर है। हवा में हिसा है। हममें से ग्रनेक ग्रादमी नहीं रहे, हम वहशी हो गये है।" उन्होंने कहा, "ग्रव सरहदी सूबे में मैं ग्रपना सारा वक्त ग्रपने मजहववालों से जगलीपन दूर करने में विताऊगा—चाहे वह सरहद में हो या सरहद के पार। मेरा मुस्लिम लीग या ब्रिटिश ग्रफ-सरों से कोई भगडा नहीं। मैं तो यही चाहता हू कि पठान ग्रौर दुनिया के सारे लोग किसी भी तरह की गुलामी में न रहे।"

साढे तीन महीने बिहार में रहकर वादशाह खान अपने सूबे में लौटे, तो पहली सार्वजिनक सभा में उन्होंने भाषण देते हुए कहा, "मैं उन सब लोगों से, जो मुल्क में आग लगाना चाहते हैं, आग्रह करना चाहता हू कि जो आग वे लगा रहे हैं, वह उन्हें भी भस्म कर देगी। मैं नहीं जानता कि घार्मिक स्थानों में आग लगाने से और भोले-भाले लोगों को मारने और लूटने से इस्लाम की रक्षा कैसे हो सकेगी?" उनके घायल दिल को सिर्फ इतनी ही तसल्ली थी कि कमसे-कम खुदाई खिदमतगारों ने उनकी उम्मीदे पूरी की थी। अपने अहद पर कायम रहते हुए दस हजार खुदाई खिदमतगार गार अपने दुखी हिंदू और सिख भाइयों की मदद के लिए

दौड पडे थे और उन्होने उनके जान-माल की रक्षा की थी।

सरकार के वहशीपन श्रौर गरीब भोले लोगो के बंद-द्वार की इस तरह बड़े पैमाने पर बरवादी पर जितनों ही वह सोचते, उतने ही दुखी होते। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी श्रौर वार-वार सारे समभदार लोगों को निराश न होने के लिए कहते रहे। शान्ति के लिए श्रनथक प्रयत्न करते रहने का उन्होंने त्रावेश दिया। "हिन्दू-मुस्लिम एकता को श्राप नामुमिकन मानते है?" एक सशयात्मा से उन्होंने कहा, "कोई भी सच्चा प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। उन खेतों की श्रोर देखों। वोये हुए बीजों को कुछ वक्त तक जमीन में रहना पडता है, तभी उनके श्रकुर बनते है श्रौर उनमें से सैकड़ों वैसे ही बीज फूट पडते है। हर श्रच्छे काम में यहीं बात होती है।"

१६४५ में जेल से छूटने के बाद से वह खुदाई खिदमतगार ग्रान्दोलन के पुनर्गठन ग्रौर गुद्धिकरण में लग गये थे। ग्रव
उन्होंने निश्चय किया कि निस्वार्थ खुदाई खिदमतगारों की
टोलियों को सारे सूबों में भेजा जाय, जो खुदा ग्रौर इसानियत के नाम पर गलत रास्ते पर जानेवाले लोगों के जमीर
को सुधारे ग्रौर उनकी गलतिया उन्हें बताये। उन्होंने कहा,
"मैं ग्राशा करता हूं कि खुदा इस पाक काम में मेरी मदद
करेगा ग्रौर जनता सही-सही पहचान लेगी कि प्रेम, सत्य
ग्रौर ग्रहिसा का सार ही ग्रच्छे, स्वतत्र, समृद्ध समाज का
मुख्य लक्षण होता है।"

#### नई ऋग्नि-परीक्षा

बादशाह खान के लिए एक ग्रौर ग्रग्निपरीक्षा सामने थी। ब्रिटिश केविनेट प्रतिनिधिमडल ने १६ मई के ग्रपने वक्तव्य मे एक योजना की रूपरेखा रखी, जिसमे भारत की जनता को सत्ता सौपने के 'ग्रभिन्न ग्रग' के रूप मे ग्रलग-ग्रलग प्रदेशों के 'समूहीकरण' की वात थी। भारत की उत्तर-पश्चिम ग्रौर पूर्वी सीमास्रो पर मुस्लिम बहुसख्यावाले प्रदेश एक स्रलग समूह मे त्राते थे। इस समूह के इस विभाग के लिए ग्रपना सविधान बनाने की व्यवस्था थी और प्रत्येक इकाई (प्रदेश) को यह हक था कि इस समूह के चुने हुए प्रतिनिधियो के वहुसख्यक मतो से वह चाहे तो अलग हो जाय। यो उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त, पजाव, बलोचिस्तान और सिध 'वी' समूहों में आते थे, असम और बगाल 'सी' समूह में, और शेष सूबे, जो इन दोनो समूहो मे नही शामिल किये गए थे, 'ए' समूह मे आते थे। इस तरह से कल्पना यह थी कि उत्तर-पश्चिमी और पूर्वी हिस्सो मे मुस्लिम बहुसख्यावाले क्षेत्र बना दिये जाय, जो मुस्लिम लीग को 'पाकिस्तान का सार' दे सके। इस प्रस्ताव में कुटिल वात यह थी कि यग्रपि केविनेट मिशन की योजना वैसे तो स्वेच्छिक घोषित की गई थी, पर इन समूहीकरण की घाराओ का प्रभाव यह होनेवाला था कि उत्तर-पिक्चमी सीमाप्रान्त को चुने हुए

प्रतिनिधियों की इच्छा के विरुद्ध समूह 'वी' में णामिल होना पडता, जिसमें दो राष्ट्रों के सिद्धान्त को माननेवालों का आधिपत्य था। यह भी हो सकता था कि 'समूह' एक ऐसा सिवधान बनाते कि उसके वाद उस समूह में से किसी भी प्रान्त का स्वेच्छा से बाहर रह सकना असभव हो जाता।

खान-वन्धुओ ने कहा कि हमे इन गुटो के वनाने के राज-नैतिक पहलू में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम तो किसी भी गुट के साथ जा सकते है, जो पठानो को अपने उग से पूरी तरह विकास करने की आजादी दे। जुलाई १९४६ में ही वादगाह खान ने घोषित किया था, "मुभे पजाव, सिव, वलोचिस्तान के गुट मे रहने मे कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु मै सिर्फ इतना कहना चाहता हू कि ऐसे किसी समभौते मे हिस्सेदार होने से पहले हम सव भाई-भाई की तरह एक जगह वैठे ग्रौर एक-दूसरे की शकाए दूर करके सबको सतुप्ट करे कि ऐसे समूह हर प्रान्त के लिए अच्छे है। कुछ लोग इसे मजहवी रग देते है, जो ठीक नही। मजहव को इसमे क्या लेना-देना है ? यह तो एक आर्थिक समस्या है--गुद्ध रूप मे नफें और नुकसान की बात है। जवर्दस्ती से कुछ नही किया जा सकता। आजकल तो एक वाप भी अपने वेटे से जोर-जवर्दस्ती से कुछ मनवा नहीं सकता। कभी भी अगर हमे गुट वनाना पड़े, तो यह सिर्फ पजाव, सिंघ, वलोचिस्नान के साथ ही हो सकता है. और किसीके साथ नही क्योंकि हिन्दू वहुसस्यक प्रान्त सभी हममे सैकडो मील दूर हे।"

पर केविनेट प्रतिनिधिमडल की १६ मई की योजना को

सफलता नही मिली और २० फरवरी, १६४७ को ब्रिटिश प्रधानमत्री एटली ने कामन्स सभा मे ऐलान कर दिया कि सत्ता-परिर्वतन और केविनेट प्रतिनिधि-मडल की १६ मई की योजना के आधार पर भावी सविधान के बारे में भारत के प्रमुख दलो के बीच एकराय न हो सकी, तो अग्रेजो को यह सोचना पडेगा कि भारत से हटने पर सत्ता किसे और कैसे दी जाय<sup>?</sup> जिन सूबो की सविधान-सभा (कान्स्टिय्एट असेवली) मे पूरी तरह प्रतिनिधित्व नही हुआ, उनके बारे मे कहा गया कि इनमे इस समय जो सरकारे कायम है, उन्ही के आधार पर परिवर्तन किया जायगा । इसका अर्थ हुआ कि उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त मे डा० खानसाहब की सरकार को सत्ता सौपा जानो थी। अत इसके बाद दो राष्ट्र का सिद्धान्त माननेवालो की सारी ताकत उसी सरकार को उलटने मे लग गई। और ऐसे मौके पर साम्प्रदायिक भावनाओं को उभारने से आसान और क्या हो सकता था? इस तरह प्रान्त के सभी हिस्सो मे हिन्दू और सिखो के खिलाफ व्यापक रूप मे दगे शुरू किये गए—पहले मार्च मे और वाद मे ग्रप्रैल मे । और जैसा कि पहले कहा जा चुका है, असम और पजाब मे सीधी कार्रवाई के नाम पर जो कुछ हुआ, वही खानसाहब के मित्रमंडल के खिलाफ भी किया गया।

मार्च १६४७ मे लार्ड वैवल की जगह लार्ड माउटवैटन हिन्दुस्तान मे वाइसराय बनकर आये । अप्रैल के मध्य तक उन्होने हिन्दुस्तान का हिन्दू और मुस्लिम बहुसख्यक प्रान्तो मे वटवारा करके सत्ता-परिवर्तन करने की एक योजना तैयार कर ली। इसमें दिक्कत यह थी कि उत्तर-पिण्चिमी सीमाप्रान्त में वहुसख्या मुसलमानो की थी, मगर सरकार काग्रेसी थी, जो धर्मनिरपेक्षता के आदर्श से बधी हुई थी और मुस्लिम लीग के दो राष्ट्रो के सिद्धान्त के खिलाफ थी। इस मुश्किल को हल करने के लिए अप्रैल के अन्त में लाई माउन्टबैटन ने सीमाप्रान्त का दौरा किया। उनके दौरे का फायदा उठाकर मुस्लिम लीग के स्वयसेवको ने उनके सामने एक प्रदर्शन किया और गवर्नर सर ओलाफ कैरो उन्हे ऐसे लोगो का प्रदर्शन दिखाने ले गये, जो उन्हीके मित्रयों के खिलाफ कानून तोडने और अराजकता फैलाने का काम कर रहे थे। किसी भी सूबे के सवैधानिक प्रमुख के लिए ऐसा करना निश्चय ही अजीव वात थी।

गवर्नर ने एक और भी अनोखी वात की। उन्होंने वाइसराय से सीमाप्रान्त में घारा ६३ लागू करके नये चुनाव कराने का आग्रह किया। मित्रमंडल की वाइसराय के वहा जाने पर हुई बैठक की रिपोर्ट को उन्होंने उलटा-सीघा और भूठा रूप देकर वाइसराय के पास भेजा और खुद मुख्यमंत्री का वह नोट भेजने से इन्कार किया, जिसमें उस रिपोर्ट का सही रूप था। मुख्यमंत्री को मजवूरन उसे गवर्नर की मार्फत भेजने के वजाय सीधे भेजना पडा।

सच बात यह है कि उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त के अग्रेज अफसर चाहते थे कि हाथ से निकलती सत्ता पर जितना भी हो सके कव्जा करके उसे अपने आश्रित और परम्परागत मित्र मुस्लिम लीग को सौप दे, जो ब्रिटिश नौकरशाही के पोपण से ही वढी थी और अव जोर पकड रही थी। दूसरी तरफ विटिश सरकार हिन्दुस्तान में अपना राज्य खत्म तो करना चाहती थी, पर उसे इस मामले के हल का इसके सिवा दूसरा कोई चारा नजर नहीं आ रहा था कि वटवारे के लिए वह मुस्लिम लीग को राजी कर ले। और इसके लिए लीग की माग के हिसाब से उत्तर-पिंचमी सीमाप्रान्त को जैसे भी हो, उसे देना जरूरी था। अभ्रेजों की ईमानदारी पर हम शक नहीं करना चाहते थे, पर यह कहना पड़ेगा कि विटिश मित्रमडल के अच्छे इरादों और अभ्रेज उच्च अधिकारियों के हथकडों के बीच उत्तर-पिंचमी सीमाप्रान्त शिकार बन गया और जल्दी हल निकालने की अवसरवादिता की वेदी पर इन्साफ की बिल हो गई।

y

# गवर्नर का षड्यंत्र

वादशाह खान जव बिहार मे थे, तव उन्होने राजनीति से पूरी तरह हाथ खीच लेने का गभीरता से विचार किया था। हुकूमत की सियासत और उसके क्षुद्र स्वार्थों से उन्हें नफरत हो गई थी। परन्तु सीमाप्रान्त मे जो कुछ हुआ उसने उनका इरादा वदल दिया। ऐसे समय सार्वजनिक जीवन से सन्यास ले लेना पठानो को उनकी परीक्षा की घडी में अघर में छोड देने के वरावर होता। मोहमद कवायलियों के एक जिरगे में उन्होंने कहा, "हम वडे ही नाजुक दौर में से गुजर रहे है। ग्रग्रेज और उनके नौकरशाह ताकत खोने के डर से घबराते है। लोग तुग्हे इस्लाम के नाम पर गुमराह कर रहे है—मुभे यह अपना फर्ज जान पडता है कि आगे आनेवाले खतरो की ओर से तुम्हे आगाह कर दू, ताकि कयामत के दिन मैं खुदा और वन्दे के सामने अपने आपको सही साबित कर सकू। मैं खामोश नहीं रह सकता।"

सर ओलाफ कैरो की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, "मै दिल्ली से अभी आया हू और मै बहुत करीबी जानकारी से कह सकता हू कि यही आदमी, जो जिरगो में तुमसे मिलता है और अपने-आपको दोस्त बताता है, वही तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करता रहा है और दिल्ली मे हुक्मरानो से इसरार करता रहा है कि वमबाजो के मजबूत दस्ते तैयार रखे कि जो तुमपर आग और कहर बरसाये। वह जब दुबारा जिरगे मे तुम्हारे पास आयेगा तो उससे पूछना कि मै जो कह रहा हू वह सच है या भूठ। अगर वह कहे कि भूठ है, तो वह मेरे सामने आये। अपने वयान की एक-एक बात का मै सबूत पेश कर सकता हू।"

उन्होंने याद दिलाई कि हाल में सर ओलाफ कैरों ने सरहदी मित्रयों से कहा कि उनके और हिन्दुस्तान के बीच में एक जैसी कोई बात नहीं है और अगर वे काग्रेस से अलग हो जाय तो वह उन्हें पूरा सहयोग देगा।

वादशाह खान ने पूछा, सर ओलाफ कैरो सरहद मे नया चुनाव क्यो चाहते है ? और जवाब दिया, सर ओलाफ का इरादा साफ है। वह हुकूमत अपने उन खुशामदी पिट्ठुओं को देना चाहते है—उन खानो, नवाबों और अफसरों को—जिन्होंने खुदाई खिदमतगारों के जद्दोजहद के खिलाफ अग्रेजों की सब तरह से मदद की, नहीं तो नये चुनाबों का कोई मतलब ही नहीं हो सकता। एक साल पहले ही पठानों ने पाकिस्तान के मामले में अपना साफ तस्फिया दे दिया है। खुदाई खिदमतगारों को पठानों के बहुत बड़े चुनाव-मडल ने इतने बड़े बहुमत से चुना है।"

आगे उन्होने कहा, ''मुस्लिम लीग की साम्प्रदायिक तेहरीक को राजनैतिक दर्जा देना बेईमानी है, जबिक लीग-वालो ने सब तरह के जुर्म किये है और कर रहे है।''

गवर्नर का तर्क था कि "सूबे भर मे हो रहे हिसा-काण्ड मित्रमडल मे अविश्वास के सूचक है।" वादशाह खान ने बहुत जोश से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि युद्ध के छ. वर्षों मे जब अग्रेज खुद सकट मे थे, तब कबायली इलाके में कोई गडबड़ी क्यों नहीं हुई? तब अग्रेजों को शान्ति चाहिए थी और शांति बनी रही और अब सैकड़ों लोगों का कत्ले-आम हुआ, हजारों अनाथ और बेघर हुए, फिर भी सरहद में ब्रिटिश सत्ता सिर्फ देखती रही। उसने गुडागर्दी को दवाने के लिए कोई कड़े कदम नहीं उठाये, जबिक उनके अपने मंत्री उसकी मांग कर रहे थे, उलटे इसी अराजकता को वे इन मित्रयों को हटाने का कारण बनाकर इन्हें हटाना चाहते है, जबिक मतदाताओं की भारी बहुसख्या ने इन्हें चुना है और व भें अभी भी इनका बहुमत है।

बादशाह खान को इन सारी घटनाओं में लीगियों और उनके विदा लेनेवाले मालिक अग्रेजो का एक बडा षड्यत लगा। उन्होने दो राष्ट्र का सिद्धान्त माननेवालों को आगाह किया, "हमने अपने हाथो मुल्क में ऐसी आग लगा दी है, जिससे हम खुद भी नहीं बच पायगे। इन बातो से इस्लाम, मुस्लिम लीग और पाकिस्तान किसीका भी भला नही होगा।" मुस्लिम लीग से उन्होने अपील की कि एक मिले-जुले जिरगे में बैठकर वह खुदाई खिदमतगारो से हिन्दुस्तान से प्रग्रेजो के जाने के बाद पैदा होनेवाले मसलो पर विचार करे। उन्होने कहा, "अग्रेज तो अब जा रहे है, तो लीगी जिरगे में हमारे साथ बैठे। अगर वे हमसे भाई की तरह मिले और अपने हिसक तरीके छोड दे, तो हम अपने आपसी मतभेद आसानी से दूर कर सकते है। अगर ईमानदारी से कोशिश की जाय तो आपस मे बाइज्जत समभौता करने के लिए मै हमेशा तैयार हु। लीगियो को हिन्दुओ की हुकूमत का डर है, जबिक हमें अग्रेजो की हुकूमत का। हम लोग आपस मे मिले और एक-दूसरे को समभाने की कोशिश करे। हम उनका डर दूर करने को तैयार है। क्या वे हमारा डर दूर करने की कोशिश करेंगे ?"

यह अपील किसीने नहीं सुनी। लीग की कोई इच्छा ही नहीं थीं कि अग्रेजों को छोड़ कर वह काग्रेस या खुदाई खिदमतगारों के साथ बातचीत करे। जबतक वह अग्रेजों से ज्यादा पा रहीं थी तबतक किसी बाइज्जत समभौते के लिए वह तैयार ही नहीं थी। १४ मई, १६४७ को काग्रेस के जनरल सेकेटरी आचार्य जुगलिकशोर और दीवान चमनलाल ने, जिन्हे नेहरूजी ने जाच करके रिपोर्ट देने के लिए सीमाप्रान्त भेजा था, दिल्ली से यह वयान जारी किया

"यह एक खुला रहस्य है कि जो गवर्नर वहा है वह मित्रमडल के साथ में नहीं है। उनके पद पर काम करनेवाला व्यक्ति जो राजनैतिक विभाग का प्रमुख भी है, किसी भी मित्रमडल के काम में गभीर रूप से वाधा डाल सकता है, क्योंकि उसके मातहत नागरिक प्रशासकों की एक वडी तादाद ऐसी है जो नागरिक प्रशासक होने के साथ-साथ राजनैतिक प्रतिनिधि (पोलिटिकल एजेण्ट) भी है।"

"नागरिक प्रशासन के प्रमुख ने वार-वार हुक्म दिये कि गुड़ों के सरगनों को पकड़ा जाय और वार-वार इन हुक्मों को पुलिस ग्रफसरों ने नहीं माना, यहां तक कि मित्रमंडल के भ्रादेण पर पुलिस के इन्सपेक्टर जनरल ने जो हुक्म दिये उन्हें भी ठुकरा दिया गया।"

उनका निष्कर्प था "मित्रमडल को नही, वित्क गवर्नर को और उनके उन ग्रफसरो को पद से हटा देना चाहिए, जो उनसे समर्थन चाहते है ग्रौर जो कानून और व्यवस्था को बनाये रखने मे ग्रसफल हुए है।"

ग्रिधकार की दो ग्रमली पद्धित मे ग्रफसरो की मिली-भगत और टालमटोल से चीजे कितनी विगड सकती है, इसकी एक मिसाल तब मिली जब १६४६ की ग्राखिरी तिमाही में अन्तरिम सरकार के उपाध्यक्ष नेहरूजी सीमाप्रान्त के दौरे पर गये। रास्ते के दोनो ओर दस मील तक खुदाई खिदमतगारो ने उनका शाही स्वागत किया, लेकिन मालकद एजेसी मे उनकी मोटर को कुछ कवायिलयों ने घेर लिया। इस सारे मामले में अफसरों का कुछ हाथ रहा होगा, ऐसा सन्देह किया गया और प्रपने कर्तव्य में उपेक्षा के लिए सबद्ध राजनैतिक श्रफसर के खिलाफ कार्रवाई करनी पडी।

काग्रेस ने आखिरी चुनोती दी कि अगर डा॰ खान-साहव के मित्रमडल को वर्खास्त किया गया और सीमाप्रान्त में नये चुनावो का हुक्म दिया गया तो, लार्ड माउटबैटन की बटवारे की योजना पर काग्रेस अपना रुख वदल देगी। इसके परिणाम-स्वरूप वह प्रस्ताव आखिर छोड दिया गया और दूसरा प्रस्ताव रखा गया, लेकिन सीमाप्रान्त में इससे इतना ही फर्क पडा कि भट्टी से निकले तो भाड में जा गिरे।

દ્

# मेड़ियों के हवाले

"तो महात्माजी, अब तो आप हमे विदेशी पाकिस्तानी कहेगे न ?" ३ जून को काग्रेस के बटवारे की योजना मान लेने पर वादगाह खान ने उदास मुस्कान के साथ गाधीजी से कहा और वताया, "सरहदी सूवे में हमारा भविष्य भारी खतरे से भरा हुआ है। हमें क्या करना चाहिए, यह कुछ नहीं सूभता।"

गाघीजी ने जवाब दिया, "खानसाहव, अहिसा में निराशा को रथान नहीं है। यह आपकी परीक्षा की घडी है। आप कह सकते है कि पाकिस्तान आपको विल्कुल नामजूर है और ऐसे रुख के कारण जो मुसीवते आये उन्हें भेलने को तैयार रहे। 'करेंगे या मरेंगे' की प्रतिज्ञा लेनेवालों को डर किस बात का है?" लेकिन अपने साथियों से धीमी आवाज में बोले, "खानसाहव का दर्द देखकर मेरा दिल टूटता है। लेकिन अगर मैं भी अपना दुख प्रकट करने लगू तो पठानों के बहादुर होने पर भी उनका दिल टूट जायगा।" साथ ही घोपणा की कि "परिस्थितिया अनुकूल होते ही मैं सीमाप्रान्त जाने की इच्छा रखता हू। अगर पाकिस्तान वन गया, तो मेरी जगह पाकिस्तान में होगी।"

वादशाह खान ने और कुछ नही पूछा। सिर्फ यही कहा, "आपका और समय मै नहीं लेना चाहता।"

गाधीजी ने उस शाम को दुख से कहा, "मेरे जीवन का कार्य अब समाप्त हो गया मालूम पडता है।"

बटवारे की सशोधित योजना मे मुख्य बात यह थी कि नये चुनावों के बदले सीमाप्रात में मतगणना (रेफरेंडम) द्वारा यह निर्णय होगा कि वह हिन्दुस्तान में मिलना चाहता है कि पाकिस्तान में । खान-बन्धुग्रों ने घोपित किया कि हिन्दुस्तान बनाम पाकिस्तान में मिलने का सवाल तो पहले ही खत्म हो चुका है, क्योंकि काग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने वटवारे की योजना को सिद्धान्त रूप में मान लिया है श्रौर सीमाप्रान्त तथा शेष हिन्दुस्तान में यातायात का कोई रास्ता ही नहीं

रहा । मतगणना से वह डरते नही थे, वशर्ते कि उसमे पठानों के लिए अपना अलग आजाद देश वनाने की छूट हो। उन्होंने कहा, "मुस्लिम लीग प्रगर इस वात पर राजी हो कि पाकिस्तान वनाम आजाद पठान राज्य पर मत लिये जाय और ऐसे मुकावले में अगर जनता पाकिस्तान के हक में राय दे तो मै पाकिस्तान की ताईद करनेवाला पहला आदमी होऊगा।" श्रीर पठानिरतान स्वावलवी नही हो सकेगा, इस म्रालोचना का यह जवाव दिया, ''हमारी आजादी वनी रहे तो हम अपनी रूखी-सूखी रोटी ओर घासफूस की भोपड़ियो मे ही सतुष्ट रहेगे। हमें महलो को गुनामो से वह ज्यादा पसन्द है। फिर पठानिस्तान त्रायिक दृष्टि से हमेशा परा-वलवी राज्य रहेगा, यह कहना गलत है। आज तो हम एक ऐसा पूजीवादी शासन चना रहे है, जो फिज्लखर्ची से भरा है। भ्रकेले गदर्नर पर ही लानो रुपये खर्च किये जाते है। साथ ही दूसरे दिटिंग स्राप्तर भी है, जो हनारे प्रान्तीय राजस्व का'बहुन वडा हिस्सा ते जाते है। अगर यह गव फज्लयची दूर की जाय और यह सब रकम उत्पादक योज-नाओं पर वर्च की जाय तो हम अपने सूत्रे की निश्वित रूप में स्वादलदी हना मजेते।"

लोगो द्वारा अपने प्रान्त का सविद्यान स्वय वनाया जायगा और हिन्दुस्तान तथा पाकिस्तान दोनो का सविद्यान वन जाने पर ही इसके द्वारा यह तय किया जायगा कि किस उपनिवेश से वह सबद्ध हो।

लीग को यह बात मजूर नहीं थी। उसका आग्रह था कि उन्हें सहयोग के वदले मे अग्रेज नजराने के तौर पर उत्तर-पिंचमी सीमाप्रान्त दे दे। माउटवेटन की योजना को लीन मजूर करे, इसीपर माउटवेटन की सफलता निर्भर थी और वाइसराय इस वात के लिए तैयार नहीं थे कि असफलता के साथ वोरिया-विस्तर वाधकर वर लौटे । अत ऐसी योजना वनाई गई जिससे लीग का मनचाहा हो सके। १६४६ मे हुए आम चुनाव मे सीमाप्रान्त मे ५० मे से ३२ स्थान काग्रेस को मिले थे। मुसलमान उम्मीदवारों मे ३८ में से २१, हिन्दुस्रो मे ६ के ६ और सिखो में ३ मे से २ स्थान काग्रेस को मिले थे। माउटवेटन के युद्धकालीन सहायक लार्ड इस्मे ग्रौर उनके प्रग्रेज साथियो ने इस स्थिति को वेहूदा वताया, मानो मुस्लिम-बहुल प्रदेश मे काग्रेस सरकार को चुनकर वहा के मतदाताओं ने कुदरत के खिलाफ कोई जुर्म कर डाला हो। इस स्थिति को बदलने के लिए चालाकी से एक भूठे सवाल पर वहा मतगणना जबर्दस्ती लादी गई। स्वतत्र पल्तू-निस्तान के मामले को तो अलग रख दिया और सारा सवाल हिन्दुस्तान वनाम पाकिस्तान तक महदूद कर दिया।

दूसरी तरफ वलोचिस्तान मे, जहां कि एक चुनी हुई प्रतिनिधि सस्था का अभाव था, मतगणना ही स्रकेला बुद्धि- सम्मत हल था। लेकिन वहा ऐसा न कर चालाकी से एक सस्था खडी की गई, जिसमें शाही जिरगा और क्वेटा म्युनिसिपैलिटी के नामजद सदस्य ही थे। कुछ भ्रष्टाचारी सरकारी महकमे ग्रौर निगम टेडर मगाने मे जैसी चालाकी बरतते है वैसा ही यह भासा था, जिसमे ऐसी शर्ते पहले से रख दी जाय कि जिस पार्टी पर मेहरवानी करनी है वही सफल हो सके।

माउटवेटन ने कहा कि मतगणना के लिए वह निश्चित रूप से वचनवद्ध है ग्रौर उनके लिए यह प्रतिष्ठा का प्रश्न है। ग्रगर यह वात वैसी ही नही हुई जैसी कि वह चाहते है तो वह इरतीफा दे देगे। उन्होने खानगी तौर पर यह इशारा भी किया कि मतगणना मे काग्रेस के ग्राने की भी उतनी ही सभावना है। कागेसी नेताग्रो ने इस कडवी घृट को चुपचाप पी लिया श्रौर बटवारे की इस सशोधित योजना को मजूर ' कर दिया। गाधीजी के सख्त विरोध के वावजूद उन्होने उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त मे मतगणना की शर्तो को मान लिया । इस तरह खान-वन्धु और उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त के खुदाई खिदमतगार, जो कधे-से-कधा भिडाकर पिछले वीस साल से ग्राजादी की लडाई में हमारे साथ थे, उन्हे ग्रव उन्ही लोगो की मेहरवानी पर छोड दिया गया, जिनके खिलाफ वे लडे थे। बादगाह खान ने वाद मे ठीक ही कहा, "उन्हे भेडियो के हवाले कर दिया गया।"

#### धोखाधड़ी

सिद्धान्तरूप से बटवारे की योजना काग्रेस श्रौर मुस्लिम लीग दोनो ने मान ली थी। स्वतत्र पख्तूनिस्तान को रद्द कर दिया गया। श्रव जो वचा था, वह सबैधानिक तजवीज के नाम पर एक ऐसा प्रस्ताव था कि उससे श्रलग कोई चारा ही नहीं था। गाधीजी ने इस घोखाधडी में शामिल होने से साफ इन्कार कर दिया श्रौर खान-वन्धुग्रो को खुद ही निर्णय करने के लिए कहा।

वादशाह खान सीधे-सादे श्रादमी थे। उन्हे टेढी-मेढी कूटनीति से कोई मतलब नही था। एक करोड पख्तूनो के भाग्य के साथ खिलवाड करने से उन्होंने इन्कार कर दिया श्रीर ऐसे जुए मे दाव लगाने को तैयार नही हुए, जिसमे प्रतिपक्षी के पासे खुले हुए हो।

एक श्रौर महत्वपूर्ण कारण था। पठान लोग श्रपने सामाजिक सबधो मे पठान-प्रतिष्ठा की जिस पख्तूनवाली नियमावली का अनुसरण करते है, उसके अनुसार कबायिलयों के कुछ क्तंव्य है, जिन्हें न निभाना सबसे बुरा पाप माना जाता है श्रौर उसका नतीजा होता है हमेशा के लिए बेइज्जत होना श्रौर कबीले से बहिएकार। उनमे ये तीन कर्तव्य मुख्य है. (१) उन्हें सब शरणार्थियों को श्राश्रय देना चाहिए (नानाबटाई), (२) उन्हें श्रपने सबसे बड़े शत्रु को भी खुले दिल से ग्रातिथ्य देना चाहिए (मेलमस्तिया), ग्रौर (३) ग्रपमान का बदला ग्रपमान से देना चाहिए (बदला)।

ग्राखिरी चीज से ही वशपरपरा से बदला लेने की बात चलती है, जो कि पठान जाति का ग्रिभशाप है। कालिस डेवीस ने लिखा है, "हर कबीले के हर हिस्से मे भाई-भाई तक की लडाई चलती है, हर परिवार मे पारपरिक प्रतिशोध है। हर स्रादमी भ्रपने किये हुए खूनो का हिसाव रखता है। हर कबीले ग्रौर उसके पडोसी के बीच खून ग्रौर उसके बदले का वहीखाता रखा जाता है। जान की कीमत जान से ली जाती है।" डेवीस ग्रीर भी कहता है, "दुर्भाग्य से ऐसे कुछ वहुत ही ऊचे और ग्रच्छे कुनवे बिल्कुल सर्वनाश के किनारे पहुच चुके है। जबतक ये वर्बर ग्रापसी नागरिक भगडे मिट नही जाते, कोई सयुक्त जनता नही हो सकती म्रौर न शान्ति ही रह सकती है।" वादशाह खान के एक चाचा या बावा ने उनके कबीले मे इस रिवाज को वन्द करा दिया था। पठानो मे फिर से खानाजगी भ्रौर खून का बदला खूनवाली कुनबो की दुश्मनी को जिन्दा करना एक ऐसी वुरी वात थी कि उसका खयाल भी नही किया जा सकता। वह उसके लिए किसी तरह जिम्मेदार नही होना चाहते थे। इसलिए पख्तूनो के सूवाई जिरगे ने मतगणना मे शामिल न होने का निश्वय किया।

पठान गर्वीले और सवेदनशील होते है। उनमे पहाडी आदिमियो की यह तीव्र भावना मौजूद है कि वे मैदानी श्रादिमियों का प्रभुत्व नहीं मानेंगे। इस मामले में तो वह भावना श्रीर भी वढ गई थी, क्योंकि पठान की स्वायत्तता नहीं मानी गई तो पाकिस्तान से मिलने का मतलव था पजावी मुसलमान पूजीपितयों का प्रभुत्व मानना। पाकिस्तान वन जाने के बाद श्रपने एक वक्तव्य में वादशाह खान ने कहा, "हमारे सूबे में पजाबी छा गये हैं श्रीर वे कोशिश कर रहे हैं कि पठान श्रापस में लडे। मजहवी बटवारे में पजाव का बहुत बड़ा हिस्सा हाथ से निकल जाने से पजावी नवाव श्रीर वड़े पूजी-पित लोग श्रव हमारे सूबे के पीछे लगे है कि उनका नुकसान पूरा हो जाय।"

पजाबी मुसलमानो की हुकूमत ग्रीर गोषण का यह भय सिर्फ सीमाप्रात तक ही सीमित नही था। पाकिस्तान बन जाने के बाद बहुत-से पाकिस्तानी हिस्सो मे यह भावना प्रमुख थी—पूर्वी बगाल मे तो सबसे ज्यादा। पाकिस्तान का पूर्वाचल जनसंख्या मे पश्चिम से कही ग्रधिक था। ग्रत पाकिस्तान की सविधान-सभा के विधान-पिडतों का सबसे बड़ा काम यहीं हो गया कि इस बहुसंख्या के प्रभाव को कैसे बेग्रसर करे। सिन्ध प्रान्तीय सरकार की वफादारी पर इससे बहुत बड़ा तनाव पड़ा ग्रीर काश्मीर को तो ग्रपनी हिफाजत के लिए हिन्दुस्तान के साथ मिलने के सिवा कोई चारा ही न रहा।

### ग्रलविदा

दुखी हृदय से गाधीजी इस चिन्ता मे पडे कि काग्रेस के निर्णय ने वादशाह खान ग्रौर खुदाई खिदमतगारो को जिस परिस्थिति मे डाल दिया था, उसका कोई इलाज ढूढे। उन्होने लार्ड माउटबेटन को सुभाया कि वह जिन्ना से कहे कि उन्हे श्रव पाकिस्तान तो मिल ही गया है, श्रत वह सीमाप्रान्त की जनता को ग्रौर वहा के मित्रमडल को प्रान्तीय सविधान देने की वात कहकर पाकिस्तान का प्रान्त वनने के लिए प्रेरित करे ग्रौर इस तरह से उनका विज्वास प्राप्त कर ले। यदि जिन्ना उन्हे इस तरह मनाने मे काययाव हो जाते, तो फिर मतगणना या जो कुछ भी होना था वह चीज चली जाती। माउटवेटन ने गांधीजी का सुभाव जिन्ना के सामने रखा, पर उसका कोई ग्रसर नही हुग्रा। उसके बाद गाधीजी ने काग्रेस-नेताग्रो के साथ मिलकर सुभाया कि जिन्ना ने पठानो का प्रेम प्राप्त करने से इन्कार कर दिया है तो अब बादशाह खान जिन्ना और मुस्लिम लीग का विश्वास प्राप्त करने की कोणिश करे। इसके अनुसार १८ जून को बादशाह खान जिन्ना से उनके घर जाकर मिले ग्रौर कहा कि वह पाकिस्तान मे मिलने को राजी है, वशर्ते कि (१) वह सम्मानपूर्वक हो,(२) पाकिस्तान ग्राजादी के वाद यह तय करे कि वह ब्रिटिश हुकूमत मे रहेगा तो पठानो को वसे हुए सूबो मे या कवायली इलाको मे यह हक रहे कि वे ऐसी हुकूमत से अपनी मर्जी से अलग हो जाय और अपना एक अलग आजाद सूवा बना ले, और (३) कवायली लोगो के सब मामले पठान खुद आपस मे तय करेगे, वाहर के किसी तीसरे आदमी का कोई दखल या अधिकार नहीं होगा, जैसाकि हक आज की विधान-सभा से भी उन्हें मिला हुआ है।

पहले सब प्रस्तावों की तरह यह प्रस्ताव भी ठुकरा दिया गया। गांधीजी को खान-बन्धुम्रो पर विपत्ति के काले बादल मडराते हुए दिखाई दिये। उस रात गांधीजी को नीद नहीं म्राई। रात के साढे वारह बजे से इन्हीं विचारों में वह डूबते रहे। "मैने म्रव सवासौ बरस तक जीने की इच्छा छोड दी है। फिर भी बादशाह खान की चिन्ता मुभे नहीं छोडती।" उन्होंने कहा, "वादशाह खान एक महापुरुप है—ऐसे व्यक्तियों की हार नहीं हो सकती। मुभे पूरा भरोसा है कि वह किसी भी विलदान से पीछे नहीं हटेंगे म्रौर पठानों की सेवा करते हुए ही प्राणत्यांग करेंगे।"

उन्होने सोने की कोशिश की, पर थोडी देर के बाद फिर जग पड़े ग्रौर कहा, "नहीं, मैं सो नहीं सकता। उनके खयाल ने मेरी नीद चुरा ली है।"

गाधीजी को सबसे ज्यादा जिस वात का डर था वही हुग्रा। सरहदी नेताग्रो के इस निर्णय से कि वे मतगणना मे भाग नहीं लेगे, जिन्ना ग्रीर मुस्लिम लीग के धैर्य का बाध टूट गया। यही नहीं, ग्रफगानिस्तान की सरकार ने भी लगभग इसी समय सार्वजनिक रूप से यह माग की कि ग्रफगानिस्तान ग्रौर हिन्दुस्तान के वीच की सीमा बतानेवाली ड्यूरैंड रेखा को सशोधित किया जाय। इससे लाभ उठाकर लीग ने बादशाह खान के खिलाफ बुरी तरह ग्रभियान शुरू कर दिया। कहा गया कि वह ग्रफगानिस्तान के कठपुतले है। यह विल्कुल भूठा ग्रौर हास्यास्पद इलजाम था। इस भूठे प्रचार को देखकर गांधीजी भी खामोश नहीं रह सके। उन्होंने स्वय ही जो खामोशी ग्रख्तियार की थी, उसे तोड़ने के लिए वह विवश हो गये, क्योंकि यह प्रचार ऐसे ग्रादमी के खिलाफ था, जो सत्य ग्रौर प्रामाणिकता की मूर्ति थे ग्रौर जनता की स्वतत्रता के पक्के हिमायती थे।

३० जून की शाम की प्रार्थना के वाद उनका लिखित सदेश सुनाया गया, क्योंकि उस दिन सोमवार होने से उनके मौन ग्रौर प्रात्म-निरीक्षण का दिन था। उन्होने कहा, "बाद-शाह खान ग्रौर उनके सहयोगी हिन्दुस्तान ग्रौर पाकिस्तान के बीच चुनाव नही चाहते। यह एक गलत चीज है, क्योकि इसका मतलव होता है हिन्दू ग्रौर मुसलमानो के बीच चुनाव। इसलिए खुदाई खिदमतगार प्रपनी राय नही देगे। बादशाह खान पर यह इलजाम लगाया जा रहा है कि उन्होने पठानिस्तान की नई माग शुरू की है। लेकिन यह इलजाम गलत है। जहातक मै जानता हू, काग्रेस का मित्रमडल वनने से पहले भी वादशाह खान के दिल मे अपने अन्दरूनी मामलो मे पठानो की आजादी की वात थी। वह कोई नया राज्य नही बनाना चाहते । उन्हे ग्रगर सिर्फ ग्रपना स्थानीय सविधान वनाने दिया जाय, तो वह खुशी से दोनो में से

किसी राज्य में मिलना पसन्द करेगे। पठानों का ग्रपमान करके उन्हें पालतू बनाने का इरादा नहीं है, तो मेरी समक्ष में नहीं ग्राता कि पठान स्वायत्तता की इस माग पर क्या ग्रापत्ति हो सकती है।"

ग्रागे उन्होने कहा, "इससे भी ज्यादा गभीर ग्रारोप यह है कि वादशाह खान ग्रफगानिस्तान के हाथों में खेल रहे हैं। मैं समभता हू कि वह कोई भी काम चोरी-चुपके कर ही नहीं सकते। सीमाप्रान्त को ग्रफगानिस्तान हडप ले, यह वह कभी नहीं चाहेंगे।"

सरहदी सूबे से दिल दहलानेवाली खबरे ग्राने लगी। उनकी ग्रोर इशारा करते हुए गाधीजी ने लार्ड माउटबेटन को एक चिट्ठी में लिखा

"वह (वादशाह खान) चाहते है कि मै इस तथ्य की म्रोर म्रापका घ्यान खीचू कि मतगणना को प्रभावित करने के लिए पजावी मुसलमान सरहदी सूबे मे खुले ग्राम भेजे जा रहे है। इससे खून-खरावी का खतरा वढता जाता है। वह यह भी कहते है कि जो गैर-मुरिलम शरणार्थी हजारो की तादाद मे है, उन्हे मतगणना मे भाग लेने का कोई मौका नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं विलक उन्हें धमकी दी गई है कि उन्होंने ग्रगर राय देने की कोशिश की तो उन्हें सख्त सजा दी जायगी।

 में नही ग्राता।"

माउटबेटन ने बादशाह खान की शिकायत को उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त के गवर्नर के पास भेज दिया। इसका उन बड़े हजरत पर कोई ग्रसर नहीं हुग्रा। वादशाह खान ने ग्रपने ग्रगले पत्र में गांधीजी को लिखा

"मुस्लिम लीगवाले हमे काफिर कहते है और गालियां देते है। मुफे लगता है कि मुस्लिम लीगियो, अफसरो और मतगणना करनेवाले अफसरो के वीच सगिठत पडयत्र है—वहा जो मतगणना पर निगरानी रखनेवाले अफसर है, उन्होंने फर्जी वोट आराम से बढने दिये है—कुछ जगह तो =० से ६० प्रतिशत ऐसे वोट गिने गये है। यह ऐसी वात है, जो किसी चुनाव मे अवतक नहीं हुई और जो चुनाव-सूची सिर्फ दो साल पहले वनी हो, उसमें तो यह और भी नामुमिकन बात है।

"वे (मुस्लिम लीगी) ग्राम सभाग्रो मे यहातक कहते है कि लाल कुर्तीवालों के बड़े लीडरों को खत्म किया जाय। वे खुलेग्राम कहते हैं कि एक वार पाकिस्तान वन जाने पर न्यूरेम्वर्सा की तरह से इनपर मुकद्दमें चलाये जायगे, क्योंकि ये इस्लाम से गद्दारी करते हैं, ग्रौर इन्हें फासी पर चढाया जायगा। हजारा के एक एम० एल० ए० ने एक ग्राम सभा में कहा कि अगर कोई मुस्लिम मंत्री हजारा में आया तो उसे हम मार डालेंगे।"

इस तरह की भडकानेवाली हिसा ग्रौर ग्रग्नेज अफसरो ग्रौर मुस्लिम लीगियो के खुले गठवधन के वातावरण मे मत-

गणना की गई। खुदाई खिदनतगार श्रौर उनकी पार्टी ने उसमे कोई हिस्सा नही लिया श्रौर सरहदी सूवा पाकिस्तान का हिस्सा करार दे दिया गया।

३० जुलाई, १६४७ को गाघीजी काश्मीर गये और वात-शाह खान अपने प्रान्त को लौट गये। गाधीजी ने कहा कि उनका काम वही है—"पाकिस्तान को पाक वनाने का।" बादगाह खान ने विदा होने तक गाधीजी के साथ के स्रादिमयो से कहा, "महात्माजी ने हमे सच्चा रास्ता दिखाया है। जब हम नही रहेगे तव भी वहुत वरसो तक हिन्दुओं की प्राने-वाली पीढिया उन्हे याद करेगी। भगवान कृष्ण के अवतार की तरह, मुसलमान उन्हे मसीहा मानेंगे और ईसाई दूसरा शान्ति-दूत । वह हिन्दुस्तान के लिए गर्व का दिन होगा । ईश्वर करे कि वह दीर्घायु हो, जिससे हमे प्रेरणा ग्रौर गनित मिलती रहे ग्रौर हम सत्य ग्रौर न्याय के लिए ग्रन्त तक लडते रहे।" और वोले, "हमारे लिए दुन्ना कीजिए कि खुटा हमे हिम्मत श्रीर श्रकीदत दे, क्योंकि हमारे लिए आगे वहुत मुसीवत के दिन आनेवाले है।"

इसके वाद वह गाधीजी से फिर कभी नही मिले।

### ऋग्नि-परीक्षा

हिन्दुस्तान १५० वर्षों की गुलामी के बाद १५ अगस्त, १६४७ को आजाद हुआ, लेकिन खान-वधुओं के लिए नये सघर्ष का सूत्रपात हुआ। डा० खानसाहव का मित्रमडल बंटवारे के बाद भी जारी रहा। वह इतना मजबूत था कि साधारण वैधानिक ढग से उसे हटाना मुश्किल था। अत २१ अगस्त, १६४७ को जिन्ना ने (जो अब पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे) एक जारशाही फरमान से उसे बर्खास्त किया।

बादशाह खान इससे जरा भी विचलित नही हुए श्रौर पठानिस्तान के अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जनमत को शिक्षित श्रौर सगठित करने का अनथक प्रयत्न करते रहे। वह इतने बरसों तक इसलिए नहीं लंडे थे कि एक जुआ उतारकर दूसरा लाद ले। सितम्बर, १६४७ के पहले हफ्ते में सूबे के जिरगों, सूबे की पार्लीमण्टरी पार्टी (ससदीय दल), जलमाई पख्तून (पठान तरुण सघ), खुदाई खिदमतगारो श्रौर कवा-यली इलाके के प्रतिनिधियों की सदरयाब में एक वडी सभा हुई। इसमें उन्होंने पठानिस्तान की श्रपनी माग को एक बार फिर से स्पष्ट किया। उसका मतलब इससे ज्यादा नहीं था कि पठानों को पाकिस्तान की एक इकाई के रूप में रहते हुए अपने अन्दरूनी मामलों में पूरी आजादी रहे। इस सभा में पास किये गए प्रस्तावों में से एक इस प्रकार था:

"यह नया राज्य आज के उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त के छ वसे हुए जिलो और उनसे लगे हुए उन हिस्सो को मिला-कर वनेगा, जिनमे रहनेवाले पठान स्वेच्छा से उसमे मिलना चाहे तो इस राज्य की रक्षा, विदेशी मामलो और यातायात के मामले मे पाकिस्तान की हुकूमत के साथ सबध रहेगा।"

बादशाह खान ने घोपणा की, "मैं सारी जिन्दगी पठा-निस्तान बनाने के लिए काम करता रहा हू। पठानों के बीच मेलजोल पैदा करने के लिए ही १६२६ में खुदाई खिदमतगारों का सगठन बनाया गया था। १६२६ में मेरे जो सिद्धान्त थे, उन्हींके अनुसार आज भी मैं चलता हू। मेरा रास्ता सफा है। मैं उसे कभी नहीं छोडूगा, चाहे मुक्ते दुनिया में अकेला ही क्यों न खडा होना पडें।"

बादशाह खान को वदनाम करने के लिए उनके विरुद्ध प्रचार ग्रीर तेज हुग्रा। गांधीजी को इससे चिन्ता हुई। सरहदी मसले के सिवा उनकी चिन्ता वढानेवाली ग्रीर भी बात हुई। पाकिस्तान का रुख दिन-व-दिन ग्रीर खराव होता जाता था। ग्राखिर २६ सितम्बर को प्रार्थना के वाद के ग्रपने भाषण में गांधीजी ने कहा कि मैं युद्ध के सदा खिलाफ रहा हू। पर ग्रगर पाकिस्तान से न्याय प्राप्त करने का दूसरा कोई रास्ता न हो, पाकिस्तान ग्रपनी गलती से वाज न ग्राये ग्रीर बार-बार उससे इन्कार करता रहे, तो भारत-सरकार के लिए युद्ध घोपित करने के सिवा कोई चारा नहीं है। युद्ध कोई मजाक नहीं है। उन्होंने कहा, 'कोई भी योही युद्ध नहीं चाहता, परन्तु ग्रन्याय कबूल करते रहने की सलाह मैं

किसीको भी हर्गिज नही दे सकता।"

कुछ प्रग्रेज ग्रालोचको ने गाघीजी के भाषण को चिंचल-जैसा बताकर उनकी ग्रालोचना की। पर गाधीजी ग्रपनी बात पर ग्रंडे रहे। ग्रालोचक नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। २६ सितम्बर, १६४७ की प्रार्थना में इसी बारे में गाधीजी ने फिर से कहा, 'मैं कभी युद्ध का प्रतिपादन नहीं कर सकता, लेकिन मैं हिन्दुस्तान की हुकूमत को नहीं चला रहा हूं। फिर भी यह तो कहना ही पड़ेगा की एक पक्ष बरा-बर ग्रन्याय करता रहे, तो उसका एक ही रास्ता बाकी रह जाता है ग्रौर वह है युद्ध का।"

गाघीजी के पास नवम्वर के महीने में खतरनाक खबरे पहुची, जिनसे उन्हे खान-वधुय्रो की सुरक्षा का खतरा मह-सूस हुया। बटवारे के वाद उन्होने गाधीजी या अपने भारतीय मित्रो को शायद ही कोई पत्र लिखे हो। जिस पाकिस्तान का हिस्सा उन्हे हिन्दुस्तान ने ही वनाया था, उसके प्रति अपनी वकाटारी को सन्देह से दूर रखने का उन्हे पूरा खयाल था। फिर भी ऐसी खवरे पाकर, उनके श्राधार पर, गाधीजी ने १७ नवस्वर, १६४७ को वादगाह खान को एक पत्र भेजा, जिसमे खुले ग्राम यह सुभाव दिया कि वह सीमा प्रान्त छोड दे ग्रीर हिन्दुस्तान से ग्रहिसक लडाई चलाये, "यह काम ग्राप यहां मेरे साथ या और किसी ढग से कर सकते है। मगर ग्रौर ढंग क्या होगा, यह मैं नहीं जानता।" इसके ग्रलावा ग्रन्य विकल्प यही हो सकता कि वे जहा है वही रहे और पाकिस्तानी ग्रधिकारी उनपर जो भी ग्रत्याचार करे, उनका मुकावला करे।

गांघीजी ने अन्त में कहा, "कुछ लोग मानते हैं कि अहिसा सभ्य या अगत सभ्य समाजों में ही चलाई जा सकती है। यह मैं नहीं मानवा। अहिमा की ऐसी कोई सीमा नहीं है।"

यह मै नही मानता। श्रहिसा की ऐसी कोई सीमा नही है।" बादशाह खान ऐसी किसी श्रिम्नपरीक्षा से भाग जाने-वालों में नहीं थे। जवाब में उन्होंने गांधीजी को खबर भिज-वाई कि वह उनके बारे में फिक्र न करे। उन्हें श्रीर उनके साथियों को श्रपना श्राशीर्वाद दें श्रीर उनके लिए भगवान से प्रार्थना भर करे। श्रपने गुरु की सीख के प्रति सच्चे साबित होने, उनकी श्रद्धा के साक्षी बनकर, श्रपने भाई डा० खान-साहब के साथ वह वहीं रहें श्रीर सिर पर मंडरा रहीं विपत्तियों की कोई परवा नहीं की।

#### भाग तीन

# गांधीजी के वाद

ξ.

# ग्रकेले रह गये

जनवरी १६४८ में गांधीजी, जिन्होंने वादशाह खान को प्रेरणा दी थी ग्रौर जो ग्रहिसा के उनके पथ-प्रदर्शक थे, एक हत्यारे की गोली के शिकार हो गये। तब ग्रहिसा के महान ग्रौर सकटपूर्ण प्रयोग में, जोकि दोनों ने एक साथ ग्रायोजित ग्रौर सचालित किया थां, सरहदी गांधी ग्रकेले पड गये। लेकिन गांधीजी की शहादत के वाद वह ऐसे चमके ग्रौर इतने ऊचे उठे, जैसा इससे पहले जायद ही कभी हुग्रा हो।

फरवरी १६४ में उन्होंने कराची में जाकर डोमिनियन पार्लामेट में शामिल होने का निश्चय किया। स्पष्ट ही ऐसा उन्होंने पाकिस्तान के मुसलमानों में उनके खिलाफ बाकायदा प्रचार द्वारा जो गलतफहमिया पैदा की जा रही थी उन्हें दूर करने के लिए किया था। एक के बाद एक ग्रख-बारी बयानों के द्वारा वहा उन्होंने पठानिस्तान-सबधी ग्रपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया।

पठानिस्तान की माग प्रातीयतावादी है ग्रौर इस्लाम की भ्रातृभाव की भावना के खिलाफ है, इस इलजाम का जोरो से खडन करते हुए वादशाह खान ने कहा 'इस्लाम की मूल भावना समानता मे है, न कि एक पर दूसरे के आधिपत्य मे। हम पठान दूसरों के हक छीनना नहीं चाहते, मगर यह भी नहीं चाहते कि दूसरे हमारे हक छीने। पाकिस्तान मे चार जमाते है—पठान, वगाली, पजाबी और सिधी। हम सब भाई-भाई है। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि इनमें से कोई एक-दूसरे के मामले में दखल न दे। सबकों पूरी-पूरी आजादी हो। अगर कोई दूसरे से मदद मागे तो वह उसे दी जाय।"

वया इस तरह पाकिस्तान कमजोर नहीं हो जायगा? यह पूछा जाने पर बादशाह खान ने कहा कि इससे उलटे ग्रलग-ग्रलग हिस्सों में सहज मेल ग्रौर सहयोग बढेगा। उन्होंने यह भी कहा, "कायदे ग्राजम जिन्ना से मैने कहा कि पठानों को खुद ग्रपनी ग्रौर पाकिस्तान के मुसलमानों की रक्षा तथा सारी मानवजाति की भलाई के लिए एक मजबूत राष्ट्र बनने दे। मै तो मानव-जाति का एक विनम्न सेवक हू।"

गाधीजी की मृत्यु के बाद क्या भारत में मुसलमानों की हालत और खराब नहीं होगी? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "जबतक गाधीजी के ग्रादर्शों पर चलनेवाले प० जवाहरलाल, बाबू राजेन्द्रप्रसाद तथा कई अन्य नेता जिन्दा है, भारत के मुसलमानों को किसीसे डर नहीं है। उनकी हालत और बुरी नहीं होगी।"

सम्पूर्ण ग्रौर गुद्ध ग्रहिसा मे ग्रपनी श्रद्धा दोहराते हुए उन्होने अन्त मे कहा था, "मै तो व्यावहारिक ग्रादमी हू ग्रौर हर वात को उसके नतीजे से परखता हू। ग्रभी कुछ वक्त के लिए तो मेरा काम होगा सिर्फ राह देखना और निगाह रखना। प्रपने सारे कामो मे मै ग्रहिसा से बधा रहूंगा, जो कि मेरे जीवन का मूल आधार है।"

६ मार्च, १६४८ को पाकिस्तान डोमिनियम पार्लिमेण्ट में पहली वार वोलते हुए जब उन्होने पठानिस्तान की हलचल का अर्थ स्पष्ट किया और पाकिस्तान को मजबूत और खुश-हाल बनाने के लिए सहिष्णुता तथा इस्लाम की भाईचारे और समानता की सीख को व्यवहार में लाने की जोरदार अपील की, तब सबकी निगाह उनकी ओर मुड गई।

सामान्य प्रशासन की बहस पर कटौती-प्रस्ताव रखते हुए उन्होने कहा कि ग्राजादी के छह महीनो मे पाकिस्तान शासन ब्रिटिश राज्य के सबसे खराव दिनो से भी "ज्यादा विदेशी ग्रौर नौकरशाही से जकड़ा हुग्रा रहा है। हिन्दुस्तान की हालत से स्पष्ट ही यह बिल्कुल विपरीत स्थिति है, जहा भारत सरकार ने अपने शासन का लगभग पूरी तरह राष्ट्रीय-करण कर लिया है। पाकिस्तान की सरकार को जनता की सेवक बनना चाहिए ग्रौर तकनीकी विशेषज्ञो के सिवा किसी भी विदेशी को नही रखना चाहिए।"

मित्रयों की टोका-टाकी पर उन्होंने कहा कि प्रान्तीयता की भावना के लिए मुस्लिम लीग और खासतौर से पजावी ही जिम्मेदार है। मैं न तो पाकिस्तान के टुकडे करना चाहता हू और न उसे नष्ट करना। "मैं पठानिस्तान जरूर चाहता हू, पर पठानिस्तान मैं पाकिस्तान के भीतर ही चाहता हू, जैसे कि सिन्थियों को सिन्ध और पजावियों को चाहिए।"

वादशाह खान ने ग्रागे कहा, "पाकिस्तान वन जाने से मुस्लिम लीग का काम पूरा हो गया। उसे ग्रव तोड देना चाहिए ग्रौर उसके वदले ग्रवाम की खिदमत करनेवाली कोई गैर-फिरकापरस्त नई सस्था वनानी चाहिए। मुस्लिन लीग, जो फिरकापरस्ती पर चल रही है, उसे ग्रव सुघरना चाहिए ग्रौर पाकिस्तान के सव नागरिकों के लिए उसका दरवाजा खुलना चाहिए। मुल्क की वहतरी में वह इसी तरह कुछ मदद कर सकती है। ब्रिटिंग ग्रौर ग्रमरीकी तकनीकी विशेषजों को ग्रौद्योगिक विकास के लिए रखा जा सकता है, पर शासन से उन्हें हटाना ही चाहिए, नहीं तो शासन से पाकिस्तानियों का विश्वास उठ जायगा।"

एक ग्रखवारी वक्तव्य में उन्होंने ग्रपने ऊपर ग्रौर खुदाई खिदमतगारों पर हुए जुल्मों की मिसाले दी। पाकि-स्तान सरकार ने इन्कार किया था कि उनके ग्रखवार 'पख्तून' का गला घोट दिया गया, पर जिला मजिस्ट्रेट ने पहले प्रकाशक के इस्तीफे पर उसे फिर से चलाने की इजा-जत तक नहीं दी थी। उन्होंने कहा, ''किसी ग्रखवार के प्रकाशन के लिए ग्रनुमितपत्र नामजूर करना ग्रौर उसकी वजह से उसका वन्द हो जाना, उसका गला घोटना नहीं तो क्या है ?"

फिर उन्होने कहा, "विरोधी पार्टियो की खबरो पर पूरी तरह पाबन्दी लगाने के लिए सरकार ने क्या तरीके अस्तियार किये है, उनकी पूरी खबर उन्हे नही है। पर सचाई यह है कि लाल कुर्तीवालों के दो ग्रहम जलसों में ग्रखबारी नुमाइन्दे मौजूद थे, फिर भी उनकी कार्रवाई किसी भी ग्रखबार में कही नहीं छापी गई। ग्राखिर ग्रखवारी नुमा-इन्दों ने यह सारी तकलीफ योही नहीं उठाई थी।"

नागरिक स्वतत्रता को दबाया गया था। मर्दान जिले में उन्हें सामाजिक सम्पर्क रखने ग्रौर दोस्तों के यहा मिलने-जुलने जाने की भी इजाजत नहीं दी गई। जब उन्हें अदालत में जाना पड़ा, तो सारे प्रदेश पर जाव्ते फौजदारी की दफा १४४ लगा दी।

जब देश मे विदेशी शासन था तब ऐसी बातो का होना समभ मे ग्रा सकता था, मगर जब पाकिस्तान मे एक ग्रवामी इस्लामी हुकूमत थी, तब उनकी प्रादेशिक सरकार वहीं पुराने नौकरशाही तरीके, जो विदेशी साम्राज्यवादी काम में लाते थे, क्यों काम में लाती है, यह उनकी कल्पना से परे था।

जब वह कराची जा रहे थे तो करीव तीस खुदाई खिद-मतगारों ने उनके साथ जाने का आग्रह किया। गरीब होने पर भी वे अपने खर्चे पर वहा गये और उनके अगरक्षक की तरह रहे। उतमनजाई गाव में या दूसरी जगह जहां भी बादशाह खान जाते, वे उनकी रक्षा के लिए सशस्त्र पहरा देते रहते थे। गांधीजी के उतमनजाई आने पर उनकी हिफा-जत के लिए रात को पहरा रखा गया था और गांधीजी ने इस पर उन्हें डाटा था। दस साल पहले की उस घटना की याद आने पर वादशाह खान ने उन्हें ऐसा करने से रोका। पर कई वार डाटे जाने पर भी जिसे वे अपना कर्तव्य मानते थे उससे पीछे नहीं हटे। एक ग्रखवार ने इस सवव में लिखा, "ग्रपने प्रिय नेता के जीवन के लिए उन्हे, बहुत चिन्ता है ग्रौर उसके प्रति उनकी श्रद्धा बहुत ही हृदय-स्पर्शी है। उन्हें बहुत मुसीवते उठानी पटती है, पर वे एक मिनट के लिए भी ग्रपना पहरा कम नहीं करते।"

२

#### सर्वोत्तम समय

वादशाह खान पाकिस्तान में सव पददलित ग्रौर शोपित तबको की निगाह में मशहूर तो पहले ही हो चुके थे, गाश्रीजी के महाप्रयाण के बाद सारे प्रगतिशील ग्रौर उदार तत्वों के केन्द्र भी वही वन गये। कराची मे उनके सम्मान मे दी गई एक चाय-पार्टी मे सिन्ध की ग्रल्पसल्यक जमात के एक प्रतिनिधि ने कहा कि महात्मा गाधी जवतक जिन्दा थे तवतक अपनी कठिनाइयो के समय समाधान के लिए हम हमेशा उनके पास जाया करते थे। मगर प्रव त्रापके पास ग्राया करेगे, क्योकि "महात्माजी के वाद हम त्रापको ही मानते है।" यह कहकर जो कठिन समय प्रागे म्रा रहा है, उसमे म्रपनी रहनुमाई के लिए उन्होने वादशाह खान से प्रार्थना की। जवाव मे वादगाह खान ने कहा कि पश्चिमी पाकिस्तान के अल्पसख्यको के दुख की कहानिया मैंने बहुत घ्यान से मुनी है। यह सवकी परीक्षा ग्रौर कसौटी

का समय है। परमात्मा ऐसे कसौटी के प्रसग मानव-जाति को भेजते रहे है, लेकिन कामयाब सिर्फ वही मुल्क, जमात ग्रोर व्यक्ति होते है, जो घीरज, वर्दाश्त, हिम्मत ग्रौर श्रद्धा के साथ कष्टो का सामना करते है।

उन्होने आगे कहा कि खुदाई खिदमतगारों को उत्तर-पिंचमी सीमाप्रान्त में मित्रत्व मिला, परन्तु वह टिक नहीं सका, क्यों कि उन्होंने जनता और गरीबों की जैसी चाहिए वैसी सेवा नहीं की। उन्होंने जनता को दिये हुए वचन पूरे नहीं किये। अपने सरहदी प्रान्त में काग्रेस-मित्रमंडल की इस कमजोरी की ओर उन्होंने काग्रेस कार्यकारिणी को सचेत किया था, परतु न तो कार्यकारिणी ने और न मित्रमंडल ने ही इस ओर घ्यान दिया। नैतिक नियमों के बन्धनों से कोई भी मुक्त नहीं है। "सत्य और न्याय ही अतत इस दुनिया में जीतते है। सिर्फ नि स्वार्थी और लगनवाले नेता, देश की तरक्की ला सकेंगे, स्वार्थी और खुदगर्ज लोग नहीं। जब ये गुण भारत और पाकिस्तान के नेताओं में दिखाई देंगे तभी समृद्धि और प्रगित का रास्ता खुलेगा।"

उन्होंने कहा कि पठान श्रौर देश के दूसरे प्रगतिशील तबकों के लम्बे स्वातत्र्य सग्राम के परिणामस्वरूप पाकिस्तान वना। ग्रगर उन्होंने ग्रग्नेजों को सत्ता छोड़ने पर मजबूर न किया होता तो, पाकिस्तान का निर्माण ही नहीं होता। पर देश छोड़ते हुए ग्रग्नेज शासकों ने सत्ता सौपते समय स्वतत्रता के लिए संघर्ष करनेवालों के हाथ में सत्ता न देकर ऐसे लोगों को दी, जिन्होंने उसके लिए कुछ नहीं किया था। यहीं हमारी म्राज की दुर्दशा का मुख्य कारण है।

तकरीर पूरी करते हुए उन्होने कहा, "मै तो ग्रसल में धर्म का साधक हू। ग्रापको ग्रपने गुस्से को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। सारे सकटो में ग्रपने नैतिक सिद्धान्तो पर ग्रापको ग्रटल रहना चाहिए ग्रौर यह देखना चाहिए कि सरकारी गासन चलाने में भी नैतिकता न छोडी जाय।"

पठानों के एक समूह में वोलते हुए. जिसमें मजदूर वर्ग के लोग खासतौर पर थे उन्होंने कहा कि पठान एक-चौयाई शताब्दी तक आजादी की जग में मुक्तिला रहे हैं और उद्हीं के कारण पाकिस्तान का बनना सभव हुआ है। पाकिस्तानी शासन में जिस पूजीवादी वर्ग की प्रमुखता है, वह तो पठानों से डरता था, क्योंकि पठान नि स्वार्थ थे और वतन के लिए कुरवानी करने को हमेशा तैयार थे।

उन्होने श्रागे कहा कि मुल्क के बंटवारे के मैं सख्त खिलाफ था। पर जब पाकिस्तान बन गया, तो पाकिस्तान के श्रच्छे-बुरे को ही मैं श्रपना श्रच्छा-बुरा मानता हू। पठानो को पाकि-स्तान मे श्रपना भविष्य खतरे मे लगा। वे जानना चाहते थे कि उनकी ठीक-ठीक जगह क्या होगी विद्या उन्हे बरावर के हक मिलेंगे श्रगर उन्हे वाकई माई-विरादर समभा जाता है, तो फिर पाकिस्तान की शासन-व्यवस्था के बारे मे उनसे सलाह-मगविरा क्यो नहीं किया जाता हिन्दुस्तान में तो सूवाई हुकूमतो से मगविरा किया गया कि कौन-सा गवर्नर कहा रखा जाय, जबिक यहा सरहदी सूबे मे एक ऐसे श्रयंज नौकरगाह को गवर्नर के रूप में लाद दिया गया, जो पठानो को सख्त नापसन्द था।

यह बात उन्होने फिर दोहराई कि खुदाई खिदमतगार हुकूमत में कोई हिस्सा नहीं चाहते, न कोई जाती फायदे ही चाहते है। उनका तो सिर्फ यह मकसद है कि पाकिस्तान के श्रवाम की मदद करके उन्हें किसी तरह गरीबी श्रौर पिछडेपन से निजात दिला सके।

मुस्लिम लीग ग्रपनी मजहबी नीति छोडने को राजी नहीं हुई, इसलिए खानसाहब को मजबूरन जमीग्रत-उल-ग्रवाम के नाम से एक ग्रलहदा ग्रसाप्रदायिक जमात बनानी पड़ी, जिसमे पाकिस्तान-भर के उदार ग्रौर प्रजातत्रवादी लोग शामिल हुए। इस जमात का मकसद पाकिस्तान को मजबूत ग्रौर स्थायी बनाने की दृष्टि से उसे सोशिलस्ट जमहूरियतों के सघ का रूप देना था। कहा गया कि उसका ग्राधार ग्राम लोगों की राय पर हो, उसमें सब लोगों की स्वतत्रता वरकरार रहे ग्रौर पड़ोसी मुल्को, खासतौर से हिन्दुस्तान के साथ सास्कृतिक सबध कायम किये जाय।

जमीग्रत-उल-ग्रवाम के सम्मेलन में सरहदी हुकूमत की इस दमननीति के खिलाफ प्रस्ताव पास किये गए ग्रौर हजारों खुदाई खिदमतगारों को जेलों में ठूसने की निन्दा की गई। साथ ही बिलोचिस्तान के कौमी नेता खान ग्रव्दुल समद खान की रिहाई के लिए भी पुरजोर ग्रपील की गई।

यह भी ऐलान किया गया कि नई हुकूमत को मजबूत बनाने ग्रौर इसकी बेहतरी ग्रौर तरक्की के लिए मिलकर बनाये गए किसी भी कार्यक्रम की बिना पर हुकूमत के ग्रन्दर या वाहर की किसी भी पार्टी के साप मिलकर काम करने के लिए अवाम की यह पार्टी हमेगा तैयार रहेगी।

यह भी फैसला किया गया कि अगर किसी और पार्टी के साथ कोई समभौता न हो सका, तो फिर यह पार्टी पाकि-स्तान की मौजूदा हुकुमत की पूरी मदद करेगी।

. 3 .

### जिन्दा ही दफनाये गए

सरहदी सूवे मे लौटने पर वादगाह खान ने लोगों के सानने जनीश्रत-उल-श्रवाम का कार्यक्रम रखते हुए बताया.

"मै पाकिस्तान की (सविवान सभा) का तमाशा देखकर श्राया हू। मुक्ते इन पाकिस्तानी लीडरो भौर उन पुराने वरतानवी नौकरशाहो ने कतई कोई फर्क नजर नहीं श्राया।

"सबसे वडी दलील ये लोग अपने हक मे यह देते हैं कि हनारी तो अभी नर्ड-नई हुकूमत है। नै कहता हू कि ये हिन्दुस्तान की तरफ नजर उठाकर देखे जहा के लीडर कैसे-कैसे तूफानों के वीच से अपने मुल्क की किन्ती को सही-सलामत निकाल ले आये हैं। उन्होंने तो नया आईन (सविवान) वना लिया है और वे आगे वढ रहे हैं, मगर हम पाकिस्तान मे अभीतक कुछ भी नहीं कर पाये।"

१५ अप्रैल १६४= को वादणाह खान कायदेश्राजम जिन्ना

से मिले। कायदेग्राजम ने कहा कि खुदाई खिदमतगार मुस्लिम लीग मे मिल जाय। वादशाह खान ने पाकिस्तान के प्रति ग्रपनी वफादारी को दोहराते हुए साफ-साफ ग्रपनी मजबूरी जाहिर कर दी कि ऐसा नही हो सकता। उसके वाद कायदे-ग्राजम ने एक वड़े जलसे मे यह ऐलान कर दिया कि बाद-गाह खान के साथ उनकी वातचीत नाकाम रही। उन्होंने पठानों से कहा, "उन लोगों से कोई ताल्लुक मत रखों, जो जाहिर तो यह कहते है कि वे पाकिस्तान के वफादार है मगर हरकते ऐसी करते है, जो मुल्क को कमजोर करने वाली हो।"

१३ मई को बादगाह खान ने ऐलान कर दिया कि खुदाई खिदमतगारों का ग्रान्दोलन पाकिस्तान के तमाम सूबों में फैला दिया जायगा। उन्होंने वताया कि खुदाई खिदमतगार जमीअत-उल-ग्रवाम के वालटियरों के तौर पर अवाम की खिदमत करेंगे, जिसके कि वह पहले सदर चुने गये है।

इसपर उन्हें 'तोडफोड करनेवाला' कहा गया और सरहदी सूवे के वड़े वजीर खान अव्दुल कयूम ने बादशाह खान के लिए यहातक कहा कि "वह दुश्मन है और पाकि-स्तान की हुकूमत की जड़ खोखली करने की बेतरह कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान के प्रति वफादारी का जो हलफ उठाया है वह भी महज एक स्वांग है। लिहाजा हम अपने अमन-पसन्द प्रवाम की हिफाजत के लिए, वादगाह खान के खिलाफ, सख्त-से-सख्त कार्रवाई करने में भी गुरेज नहीं करेंगे।" वादशाह खान ने श्रपने एक वयान में कहा, "जितना में सोचता हू उतनी ही हैरत होती है कि श्राखिर यह हुकूमत किघर जा रही है । ये लोग एक तरफ तो इस्लाम के नाम पर मुत्क को एक ग्रौर मजवूत बनाने की बाते करते हैं श्रौर दूसरी तरफ हम लोगों के साथ ऐसी तगदिली ग्रौर श्रदूर-द्रिजता का सबूत देते है जबिक हम भी इनमें से ही है ग्रौर पाकिस्तान को मजवूत ग्रौर खुशहाल बनाने के बुनियादी उसूलों के लिए इनके साथ सहमत है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस मजिल तक पहुचने के उनके साधनों ग्रौर दृष्टिकोंण से हम सच्चे दिल से भिन्नता रखते है।"

उन्होने ग्रागे कहा, "बटवारे से पहले हिन्दू महासभा श्रौर डाक्टर श्रम्वेडकर की श्रनुसूचित जाति सघ काग्रेस के सख्त खिलाफ थे, लेकिन हिन्दुस्तान के ग्राजाद होते ही वहा की तमाम मुखालिफ पार्टिया एक हो गई, यहातक कि डाक्टर ज्यामाप्रसाद मुकर्जी ग्रौर डाक्टर ग्रम्बेडकर ग्रव नेहरूजी ग्रौर सरदार पटेल के साथी है, हालािक उन्होने श्रपनी पार्टियो को काग्रेस मे नही मिलाया। इस सबके वर-ग्रक्स यहा पाकिस्तान मे जो कुछ हो रहा है वह हमारी वद-किस्मती का सवूत है ग्रौर ग्रगर वह सव जारी रहा तो सिर्फ मुस्लिम लीग के नेता श्रो को ही नहीं, वल्कि पूरे मुल्क को इसका खिमयाजा उठाना पडेगा। मैने कितनी वार ग्रपने वयानो ग्रीर तकरीरो मे पाकिस्तान के प्रति ग्रपनी वफादारी का हलफ उठाया है, लेकिन फिर भी हुकूमत मुसलमानो के वीच फूट डालने पर तुली हुई है ग्रौर खुदाई खिदमतगारो के

साथ दुश्मनी का सलूक कर रही है। मैने तो हुकूमत से यहा-तक कह दिया है कि हमे तुम्हारी गिंद्या नहीं चाहिए। तुम सभी वजारते ग्रपने पास रखो, हमें तो सिर्फ रचनात्मक तरीके से ग्रपने मुल्कवालों की खिदमत करने दो। मगर ये हमें इतना भी नहीं करने देते।"

कायदे-प्राजम को भी उन्होंने नहीं छोडा। कहा, "पाकि-स्तान के गवर्नर जनरल के तौर पर मिस्टर जिन्ना मुस्लिम लीग के नुमाइदे नहीं है। उन्हें तो बरतानिया के बादशाह ने मुकर्रर किया था, लिहाजा वह बादशाह के प्रति ही जिम्मे-दार ग्रौर जवावदेह है, हमारी कौम के प्रति नहीं।"

अपने साथी पठानों को भी उन्होंने चेतावनी दी, "मेरे भाइयों, मैं तुम लोगों को यह बात खोलकर समभा देना चाहता हूं कि जिस इस्लाम और कुरान की जरह के लिए तुम लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई और जो बाकई तुम्हें बहुत अजीज भी है, वह पाकिस्तान में हिंगज-हिंगज लागू नहीं होनी है।"

त्रपनी तकरीर खत्म करते हुए बादगाह खान ने कहा, "मेरे पठान भाइयो, मैं तुम्हे वताना चाहता हू कि तुम भी पाकिस्तान के हिस्सेदार हो श्रीर इसके एक-चौथाई हिस्से पर तुम्हारा पूरा-पूरा हक है। श्रव यह तुमपर है कि उठो, एक हो जाश्रो श्रीर हलफ उठाश्रो कि श्रपना हक लेकर रहोगे। मिलकर चलो श्रीर इरादो की मजबूती के साथ कदम उठाश्रो श्रीर उस रेत की दीवार को नेस्तनावूद कर दो, जो पाकिस्तान के नेताश्रो ने तुम्हारे गिर्द खडी कर रखी है। हम

इन मौजूदा हालात को ज्यादा देर तक वर्दाश्त नहीं कर सकते। वस, अब कमर कस लो और वढ चलो अपनी मिजल की तरफ। पठानों की आजादी ही तुम्हारी मिजल है। हमने पहले भी बहुत कुरवानिया की है और वेपनाह मुसीवते सही है। जवतक हम पठानिस्तान नहीं बना लेते, हम चैन से नहीं बैठ सकते। पठानिस्तान यानी पठानों की हुकूमत, पठानों के जिरये और पठानों के वास्ते।"

इसके तीन महीने बाद वादशाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया और इसी दिन उनके बेटे प्रव्दुल वली खान को भी उनके गाव मे प्रपने घर से कैद कर लिया। वन्नुवाली सडक पर वादा दाऊद शाह नाम के एक गाव के एक छोटे-से लिपे हुए डाकघर मे उनपर मुकदमा चलाया गया। बगावत का इल्जाम लगाया। साथ ही यह भी कि इन्होने इपी के बागी फकीर के साथ मिलकर साजिश की है। बादशाह खान ने वेकसूरी जाहिर की । इसके सिवा मुकदमे की कार्रवाई मे कोई भी हिस्सा लेने से साफ इन्कार कर दिया। उनसे कहा गया कि सरहदी ग्रपराध कानून की धारा ४० के ग्रधीन वह तीन साल तक अपनी नेकचलनी की जमानत दिलाये। उसके जवाव मे इन्होने कहा कि न मैने अवतक इस तरह की जमानत दी है ग्रौर न ग्रब देने को तैयार हू। नतीजा यह हुम्रा कि उन्हे तीन साल की सपरिश्रम रख्त कैद की सजा सुना दी गई।

वादशाह खान की गिरफ्तारी के फौरन वाद सरहदी सूवे की सरकार ने एक सरकारी वयान जारी किया, जिसमे ग्रपनी सफाई पेश करते हुए कहा गया कि इसके वावजूद कि काग्रेस ग्रीर मुस्लिम लीग दोनो ने मिलकर मुल्क का बटवारा मजूर किया था, अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान वनने के सख्त खिलाफ है। उन्होने ग्रपने ग्रनुयायियो को १५ ग्रगस्त (ग्राजादी के दिन) के जदन मे गरीक होने ग्रौर पाकिस्तानी हुकूमत के प्रति वफादारी की हलफ उठाने से भी रोका। इसीके फलस्वरूप सूबे मे इन्हींके भाई की वजारत को गैर-वफादारी के इल्जाम पर वर्खास्त कर देना पड़ा। इसके ग्रलावा इन्होने जमीग्रत-उल-ग्रवाम नाम से एक पार्टी वनाई, जिसमे पुराने काग्रेसी इकट्ठे किये गए। कराची के दूसरे दौरे के बाद बादशाह खान जब सूवे में लौटे तो इनका साफ-साफ इरादा यही था कि सूवे मे उस समय वदअमनी फैलाई जाय जविक सूवे की तरफ वढती हुई हिन्दुस्तानी फौजों के पहुचने की ग्राशा की जाती थी। गढी हवीबुल्ला पर वम गिरने से वादशाह खान के हीसले ग्रीर वढ गये।"

इतने थोडे में इससे ज्यादा भूठ श्रीर गलतवयानी करना शायद मुश्किल होगा। १६ मई, १६४ को वादशाह खान ने श्रपने वयान में कहा, "मुक्ते यह जानकर वेहट तकलीफ हुई है कि मेरे वयानों श्रीर तकरीरों में मुखालफ पार्टी के श्रपने दोस्तों से वार-वार की गई पुरजोर श्रपीलों के वावजूद जमीग्रत-उल-श्रवाम के साथ हमदर्दी के वजाय वे लोग हमारी नीयन पर शक कर रहे हैं, मिर्फ इसलिए कि हम कभी काग्रेम के साथ थे। जबकि हम श्रपनी वफादारी का ऐलान कर चुके हैं, तब तो यह श्रीर भी दुर्भाग्य की वात है। मगर शायद हमारे मुखालिफो की निगाह मे वफादारी की कसौटी सिर्फ एक पार्टी की हुकूमत के आगे विना शर्त भुक जाना ही है।"

वादशाह खान की गिरफ्तारी के वाद खुदाई खिदमतगारों से गिन-गिनकर वदले लिये गए, उनपर ग्रनगिनत
जुल्म ढाये गए। सबसे वडा कहर तो उनपर १२ ग्रगस्त१६४ को वरपा किया गया। उस दिन को सरहदी सूवे के
इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। चारसद्दा तहसील
के वावरा नामक गाव में खुदाई खिदमतगारों ने एक मुजाहरा
किया, तो उनपर ग्रधाधुध गोलिया चलानी ग्रुरू कर दी।
देखते-ही-देखते पूरा मैदान खून से रग गया। सरकारी तौर
पर लाशों की तादाद पन्द्रह ग्रौर जिल्मयों की पचास वताई
गई, लेकिन हकीकत में सैकडों जाने गई। एक चश्मदीद
गवाह ने तो कुरान की कसम खाकर यह बताया कि मरनेवालों की तादाद दो हजार थी। उस इलाके में सबसे बडा
कित्रस्तान इसी गाव के पास ग्राज भी मौजूद है।

<sup>&#</sup>x27;इस इलजाम भ्रौर बादशाह खान के पूरे जवाब की तफसील जानने के लिए लेखक की किताब 'ए पिलग्रिमेज फार पीस' (नवं-जीवन प्रकाशन, म्रहमदाबाद) देखे; प० १८७-१८६

#### भाग चार

## उन्नीस साल बाद

. ?:

# घुटी हुई चीख

वादशाह खान से विछुडे ग्रठारह वरस वीत गये। वीच-वच में उनको कारावास-यातनाओं के समाचार जरूर मिनते रहे। लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। उनके साथ पत्र-व्यवहार तक पर पावन्दी थी। वीच में पाकिस्तान की ग्रपनी एक सद्भावना-यात्रा के दौरान जयप्रकाश नारायण ने एक वार उनसे मिलने की कोशिश भी की, लेकिन पाकिस्तानी अफसरों ने उस्तादी से टाल विया।

दिसम्बर १ ६६४ मे ग्रचानक मुभे लन्दन से एक पत्र मिला, जो वादगाह खान का था। वह उर्दू मे उनके हाथ का लिखा हुग्रा था। उसमे लिखा था:

"शायद आप हम लोगों को भूल गये हैं, लेकिन हम आपकों नहीं भूले, सुख के दिनों में आदमी अपने मित्रों को भूल जाता है, लेकिन मुसीवतजदा ऐसा नहीं कर सकते। अपनी मुसीवत में आप लोग याद आते ही है। अगर महात्माजी जिटा होते तो वह जहर हमें कभी नहीं भूलते और इस मुसीवन में वह जहर हमारी मदद करते। लेकिन हमारी वदिक स्मती कि वह नहीं रहे और वाकी लोगों ने हमें भुला दिया।

"प्रापको शायद मालूम हो कि मै इंग्लैंड इलाज के लिए श्राया हुआ हू। यहा आकर मेरी सेहत कुछ ग्रच्छी हो रही है। लेकिन ग्रब यहा सर्दी का मौसम गुरू हो गया है और डाक्टर का कहना है कि यहा का सर्दी का मौसम मेरे लिए ठीक नही है। उसने मुक्ते ग्रमरीका जाने ग्रौर सर्दियों में वहा की यहा से कम सर्दीवाली ग्रावोहवा में रहने को कहा है। पासपोर्ट के लिए अपने हाई कमिश्नर को लिखा है। ग्रगर पासपोर्ट मिल गया, तो अमरीका जाने का इरादा है।

''सुशीला (लेखक की बहन, डाक्टर सुशीला नैयर) आजकल कहा है ? उसे मेरी तरफ से बहुत-बहुत दुम्रा म्रीर प्यार। आप भी अपनी प्रार्थना के समय मुक्ते याद किया करे भ्रीर खुदा से मनाये कि उसकी बनाई खिलकत की खिदमत के लिए मुक्ते सेहत दे।''

इसके जवाब मे मैने यह लिखा कि मैने इस बीच कई पत्र भेजे, मगर किसी की पहुंच तक नहीं मिली। हमें बताया गया कि हमारी तरफ से द्वापकों मिलने या लिखने की कोई भी कोशिश की गई, तो ग्राप ग्रौर ज्यादा मुसीबत में पड़ जायगे। हमारी हुकूमत भी ग्रापके पाकिस्तानी हुकमरानों के जालिम पजे में जकडे होने से कुछ भी करने में ग्रसमर्थ थी। नेहरूजी ने एक बार कहा भी था कि पाकिस्तान की सरकार बादशाह खान के साथ जिस तरह का सलूक कर रही है, वह हमारे दिल में काटे की तरह चुभता है। मगर जैसा कि उन्होंने कहा, सब्न ग्रौर प्रार्थना के सिवा हम कर भी क्या

सकते थे ?

सुजीला ने भी उन्ही दिनो उन्हे एक पत्र लिखा था। हमारे पत्रो का एक महीने तक कोई जवाव नही आया। लेकिन अपने अगले खत मे बादणाह खान ने देरी की वजह यताई। ६ जनवरी, १६६५ को दारुल-अमान, काबुल से भेजे पत्र में उन्होने मुभे 'जान से अजीज' कहकर सवोधित किया और लिखा, "मैं अमरीका जाकर फुरसत से तुम्हे खत लिखना चाहता था, मगर वहा पहुच ही नहीं सका, क्योंकि लन्दन के अमरीकी दूतावास ने मुभेवहा जाने का वोसा (अनुमतिपत्र) ही नहीं दिया। लिहाजा मुभे अब अफगानिस्तान आना पडा है। यहा आने के वाद से लगातार अस्पताल में ही पडा रहा, जहां से अभी-अभी छुट्टी मिली है।" हमने उन्हें पाकिस्तान के पते पर जो पत्र भेजे थे, वे उन्हें नहीं मिले, न हमारी भेजी हुई कोई किताव ही उन्हें मिली।

भ्रपने पत्र मे ग्रागे उन्होने लिखा

"ग्राप जो कहते हैं वह ठीक है, लेकिन जो मुनीवत हम उठा चुके है और उठा रहे है, उससे ज्यादा मुनीवत ग्रांर क्या हो सकती है जाती नुकसान मेरी नजर में नोई माने नहीं रायता। जो चीज मुक्ते गमगीन करती है वह यह कि हिन्दुन्तान को ग्राजादी की खातिर हमने कप्ट उठाने में हील-हज्जत नहीं जो, मगर कायेस ने ग्राजादी मिलते ही हमें होड़ दिया। जायेमवाले तो मीज करने लगे ग्रांर हम तकलीण भगनने के निए श्रवेगे पड़ गये। हमें तो यहा (पाकिन्नान में) ग्रभी भी विरुद्ध वहकर हिकारन वी निगाह से देखा जाना है। काग्रेम ने हमारे साथ जो किया वह ग्रच्छा नही किया।

''जब मै लन्दन मे था तब ग्रापकी किताव 'पिलग्रिमेज फार पीस' मिली थो। शुक्रिया कि ग्राप मुक्ते भूले नहीं है। खुदा ग्रापको इसका सिला देगा। हम मजलूम है ग्रौर मज-लूमो की मदद करना सही मानो मे मजहब का निचोड है। मुक्ते ताज्जुव है कि हिन्दुस्तान ग्रौर पाकिस्तान मे इसी मज-हव के नाम पर मासूम मजलूमो के खून की निदया वहाई गई। ग्रसल मजहब यह नहीं, यह तो खुदगर्ज लोगो के हाथो मजहब की बिगाडी हुई भद्दी सूरत थीं, जो हमारे सामने याई। सच्चा मजहब कभी भी नफरत नहीं सिखा सकता, वह तो सच्चाई ग्रौर मुहब्बत का ग्रसम-बरदार होता है।''

यह पत्र पाने पर मै बडे धर्मसकट मे पड गया कि मुकें क्या करना चाहिए। इतने मे सर्व सेवा सघ के मत्री ने मुकें लिखा कि विनोबाजी तथा सर्वोदय के दूसरे लोग चाहते है कि उनकी तरफ से मै जाकर वादशाह खान से मिलू और उनकी तरफ से प्रेम, सहानुभूति तथा सम्मान का सदेश उन्हें पहुचाऊ मैने खानसाहब को सारी स्थिति लिख भेजी। जवाब में उन्होंने लिखा कि वह भी मुक्तसे मिलना चाहते है। इसकें लिए उन्होंने तारीख भी सुकाई श्रीर लिखा कि वह श्रपना दौरे का कार्यक्रम इस मुलाकात के लिए मुल्तवी कर रहे है।

मगर जितनी जल्दी मै काबुल के लिए रवाना होने को उतावला था उतनी ही रुकावटे रास्ते मे ग्रा पडी। उन्हीं दिनो कच्छ मे लडाई हो गई, जिससे पासपोर्ट मिलना दुश्वार हो गया। ग्राखिर २२ जुलाई, १९६५ को मै

भीतर ग्रा सके। दिन के दो वजे हवाई जहाज ने उड़ान भरी। फौरन ही कागज के नैपिकन ग्रौर ठडा गरवत मुसाफिरो में वाटे गये। थोडी देर वाद दोपहर का खाना ग्रा गया। मगर मेरी खाने की इच्छा नहीं हुई। मुक्ते कुछ परहेज भी था, क्योंकि मुक्ते जक हुग्रा कि कहीं ग्रडे की मिलावट है। कॉफी के प्याले में पूरा पैकेट चीनी ग्रौर द्व का पाउडर मिलने के बाद कॉफी ग्रच्छी हो गई, लेकिन दूसरा प्याला फिर विना चीनी ग्रौर दूध के ही पीना पडा।

करीब ग्राध घटे वाद लगा, मानो हम उथले पानी के विस्तृत मैदान के ऊपर से गुजर रहे है। मेरे सामनेवाली सीट पर बैठी हुई एक अग्रेज श्रीरत ने पूछा, "क्या यह कच्छ की खाडी है ?" कच्छ की खाडी का उन दिनो ग्रखवारों में काफी जिक्र था और अग्रेजो की नजरो मे भारत की कोई भी चीज, चाहे वह मौसम या आबहवा ही क्यो न हो, हिन्दु-स्तान-पाकिस्तान के भगड़े से ताल्लुक न रखे, सो कैसे हो सकता है ? जब मैने उसे बताया कि यह कच्छ की खाडी नही, विलक पजाब की एक वाढ आई हुई नदी है, तो वेचारी काफी निराश हो गई। इसके वाद हम मिट्टी के कई पहाडो पर से गुजरे। मैदान के बीच खडे प्रलयपूर्व के दानवों के पिजरे जैसे वे लग रहे थे। उन्हें लाघकर हम गुलाबी रग के पथरीले मैदान पर उडने लगे। यह मैदान कुछ इस तरह का दीख रहा था, जैसे कोई पिघली हुई चट्टान ग्रचानक लहरदार डिजाइन मे जम गई हो-एक व्यापक पथरीली निर्जनता, जहा न कोई पेड़ था. न पानी । दिन के चार बजने वाले थे। लहरों के

चले गये थे, मगर वह १६४७ से १६५७ तक भारत मे ही रहे। १६५७ मे किसी विभागीय भगडे की वजह से उन्होंने नौकरी छोड दी ग्रौर कावुल चले गये। खानसाहव के कावुल ग्राने के समय से गरान वरावर उनके साथ उनकी हाजिरी मे है।

हवाई अड्डे की ग्रौपचारिकताग्रो से निपटकर हम एक शानदार सफेद कार में दारुलग्रमन की ग्रोर चल दिये। शहर से पाच मील दूर वादशाह खान सरकारी मेहमान के तौर पर रह रहे थे। गनी ने रास्ते में मुफे वताया कि खानसाहब ने पिछले कई दिनों से विलकुल ग्राराम नहीं किया ग्रौर उन्हें इघर-उपर जाने-ग्राने से रोक पाना भी मुश्किल है। दारुल-ग्रमन से पहले उनके ठहरने का इन्तजाम शहर में किया गया था, मगर लोग एक मिनट को भी उन्हें चैन नहीं लेने देते थे। हर वक्त मिलनेवालों का ताता लगा रहता था। तब दूर का यह स्थान उनके लिए चुना गया। फिर गनी ने शिकायत के लहजे में कहा, "ग्रव्बाजान को इस कार पर भी ऐतराज है। कहते है, यह बहुत शानदार है। वह तो जीप में सफर करना चाहते है।"

जिस वक्त हम दारुलग्रमन पहुचे, सूरज लगभग डूब चुका था। चारो तरफ दीवारो से घिरे हुए मकान के बड़े-से लोहें के फाटक के वाहर दो हथियारवन्द दरवान चौकस खड़े थे। हमारी कार को रास्ता देने के लिए दरवाजा ग्राहिस्ता से खुला ग्रौर हमारे ग्रन्दर जाने के बाद बन्द हो गया। खान-साहब ग्रपने निवास के वाहर लान मे कुर्सिया डाले वीसियो लोगो से घिरे वेठे थे। मुसा हुग्रा भूरे रग का लम्वा कुर्ता और

पाजामा पहन रखा था। मुभे देखते ही वह उठ पडे और दो बार गले लगकर मिले। फिर वहा वैठे तमाम लोगों से मेरा परिचय कराया। उनमें से हरेक ने पठानी ढग से हाथ मिलाया। फिर जब वे लोग विदा हुए तब भी सबने उसी तरह मुभसे हाथ मिलाये। इस पठानी हाथ-मिलाई ने मेरा सारा जिस्म भक्तभोर डाला। पठानी हाथ-मिलाई ग्रवि-स्मरणीय ग्रनुभव है। पठान प्रकृति की पूरी गर्मजोशी उनके हाथ मिलाने के ग्रदाज से ही जाहिर हो जाती है और इसे आप लाख भूल जाना चाहे, मगर ग्रापका दुखता हुग्रा कथा और फडकती कलाई हांगज भूलने नहीं देगी।

मैने उन्हे उसी रूप मे पाया, जिस रूप मे कि हम उन्हे पहले से जानते थे। बीच मे बीते इतने वरस उनपर अपना कोई ग्रसर नही डाल पाये थे। चेहरा ग्रलवत्ता जरा सूख गया था ग्रौर वाल कुछ ज्यादा सफेद हो गये थे, वरना ग्रौर कोई तब्दीली नही ग्राई थी। ज्यादा उम्र की वजह से कघो मे कुछ भुकाव जरूर लग रहा था। मगर कमर मे ग्रभी कोई खम नही ग्राया था। गरीर के सव ग्रग पूरी तरह काम कर रहे है। आखो मे पूरी तरह चमक है। यकीन ही नही श्राता था कि हम उन्नीस वरस वाद मिल रहे है। उन उन्नीस वरसो वाद जिनमे से पन्द्रह साल उन्होने जेल मे गुजारे थे। इससे भी वढकर वात यह है कि उनमे रत्ती-भर भी कडुवा-हट मुभे नही लगी, हालाकि मुल्क के वटवारे के कारण उन्होंने और उनके साथियों ने बेहद तकलीफें सही थी। वट-वारा भी उनकी राय लिये विना मान लिया गया था ग्रौर वाद मे भी हमने उनकी ग्रवहेलना की थी। इस नवके वाव-जूद उनके दिल मे ग्रपने पुराने दोस्तो. काग्रेनी साथियो और हिन्दुस्तान के लोगों के लिए इज्जत और मुहब्बत है। यह उनके हृदय की महान उदारता की ही सूचक है।

उस वक्त ग्रपने मिलनेवालों के साथ उनकी जो वातचीत चल रही थी वह सब पन्तों में थी। एक-प्राच लफ्ज को छोड़-कर मेरे पल्ले कुछ नहीं पड रहा था, लेकिन उन लोगों के चेहरों पर खानमाहब के प्रति जो श्रद्धा-भाव प्रकट हो रहा था ग्रौर उनके एक-एक गव्द को वे ध्यान से मुन रहे थे, वह मुक्तसे छिपा न रहा। उनको देखते वे मानो थकते ही नहीं थे ग्रौर उनकी हर हरकत पर उनकी उत्मुक नजर थी।

मुलाकातियों के चने जाने के वाद हम लोग अन्दर गये और रात के साढ़े नौ वजे तक रेडियों पर खबरे मुनते रहे। उसके वाद हम खाना खाने बैठे। खाने में उवली हुई सिंक्या, पके हुए टमाटर और प्याज का सलाद, नान, दहीं और फल थे। अपने पुराने मित्रों के वारे में जानकर खान-साहव को बहुत खुशी हुई और हरेक के वारे में उन्होंने अच्छी तरह पूछताछ की। खा-पीकर हम करीब पौन घण्टे तक टहलते रहे। रात के साढे ग्यारह बजे के लगभग जाकर सोये।

अफगान सरकार ने उनके लिए यह सजा-सजाया मकान मय नौकर-चाकरों के दे रखा है। एक कार और ड्राइवर भी उनकी सेवा में रहता है। मकान में विजली लगी हुई है। गुस-लखानों में ठण्डे-गरम पानी के फव्वारे का इतजाम और फ्लग तथा गावर वाथ भी है। नीचे-ऊपर मिलाकर पाच कमरे है। वहा के प्रधानमंत्री ने ग्रपने उप-सचिव को उनके ओर सर-कार के वीच सम्पर्क-अधिकारी का काम सौप रखा है। साथ ही उप-सचिव को यह हिदायत दे रखी है कि वादगाह खान की हर जरूरत का ध्यान रखे। मगर उनकी जरूरते वहुत कम है, क्योंकि प्राचीन खलीको, प्रवूवकर ग्रौर उमर की तरह सीधे-सादे तरीके से जिन्दगी गुजारने पर उनका ग्राग्रह है। इन खलीकों का वह श्रक्सर उल्लेख भी किया करते है। मुभे यह भी पता चला कि सरकारी मेहमानखाने में श्रफगान स्वागत-सत्कार के स्तर का विद्या खाना हर रोज उनके लिए तैयार किया जाता है, मगर खानसाहव उसे खाते नही। कहते है कि उस तरह का खाना खाकर मैं जनता के खजाने पर वोभ वनना नहीं चाहता।

₹.

# मौत के मुंह में

२३ जुलाई, १६६५

पिछली दो रात देर तक जागते रहने की थकान की वजह ने मुबह मेरी आ़ल माढे छह बजे लुली। मुभे पता चला कि वादणाह खान अलम्मुबह माढे चार बजे उठ जाने हैं, जबकि आसपान की पहाडी चोटियो पर अभी पी ही फूट रही होती है। उटने के बाद वह एक प्याला चाय पीकर

टहलने निकल पडते है। साढे सात वजे नाश्ते पर ही उनसे मेरी भेट हुई। उनके नाश्ते मे चाय के साथ ग्रण्डे ग्रौर दो टोस्ट ग्राये। उसके वाद हम साढे बारह वजे तक वातचीत करते रहे।

मुभे उनकी तन्दुरुस्ती की फिक थी। उन्होने वताया कि काबुल ग्राने के बाद उसमें काफी सुधार हुग्रा है। जेल से निकले तब तो एकदम टूट चुके थे। पाकिस्तानी हुकूमत ने उन पर सख्ती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वस मार ही नहीं डाला, यहीं गनीमत थीं ग्रौर रिहा भी तब किया, जब लगा कि ग्रब तो मरने ही वाले है।

हैदरावाद (सिन्ध) की जेल मे उन्हे नजरवन्द किया गया था। वहा की प्रावोहवा उन्हे माफिक नही म्राई। कुछ ही दिन बाद पैरो मे सूजन शुरू हो गई। उन्हे गुर्दे की तक-लीफ का शक हुम्रा। जेलर पजाबी मुसलमान था। उसने कोई ध्यान न दिया म्रीर खानसाहव को वक्त पर मस्पताल मे दाखिल नही कराया गया। उनका डाक्टरी मुम्राइना तब कराया गया जविक उनका गुर्दी करीब-करीब वेकार हो चुका था। यह तो उनकी मजबूत काया का ही करिश्मा था कि म्रपने-म्राप ठीक हो गये।

हैदरावाद से उन्हें लाहौर भेज दिया गया। जाहिरा तो इलाज के लिए ही वहा भेजा गया, मगर हकीकत यह थी कि उन्हें लाहौर डिस्ट्रिक्ट जेल में नजरबन्द के रूप में रखने की व्यवस्था की गई थी। उनकी तन्दुरुस्ती पर किसीने कोई ध्यान नहीं दिया। न कोई डाक्टर उन्हें देखने आया, न इलाज हुमा। पूरे एक साल तक वह चुपचाप यह सब सहते रहे। म्राखिर जब बर्दाश्त से बाहर हो गया, तव उन्होंने जेल के सुपरिटेडेट को लिखा कि उनका डाक्टरी मुम्राइना कराकर मुनासिब इलाज कराया जाय, नहीं तो वह खाना-पीना वन्द कर देंगे। इसपर भी कुछ नहीं हुमा तो उन्होंने भूख-हडताल शुरू कर दी। जब चार दिन तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, तब कहीं जाकर उन्हें निरन्तर प्रस्पताल में डलाज के लिए मुलतान भेजा गया। मुलतान में भून डालनेवाली गर्मी पड रही थी, जुलाई-म्रगस्त का महीना था। साफ अन्दाजा लगाया जा सकता है कि उनकी क्या हालत हुई होगी, जबिक छाया में भी तापमान ११७ डिग्री रहता था।

फिर भी डाक्टरी इलाज की वजह से मुलतान में हालत कुछ सुधार पर ग्रा गई, लेकिन गर्मी में उनका दम घुटने लगा था। उन्होंने ग्रफसरों से कहा कि मेरा कही ग्रौर तबा-दला कर दिया जाय, तव उन्हें फिर से लाहौर भेज दिया गया, मगर तब जबिक वह फिर बीमार पड चुके थे।

लाहौर-जेल मे उन्हें पेचिश की गलत दवा दे दी गई। उससे उन्हें बेहद तकलीफ भोगनी पड़ी। मगर जेल के डाक्टर ने बिल्कुल परवा न की, उल्टें बत्तिया बुभा दी गई ग्रीर जिस जगह वह नजरबन्द थे वहा ताला डलवा दिया। इस तरह छत्तीस घण्टे तक वह विना किसी देखभाल के रहे। इसका नतीजा यह हुग्रा कि उनका व्लड प्रेशर वढ गया, जव कि इससे पहले उनका व्लड प्रेशर नार्मल से नीचे था। दिल, जिगर ग्रीर गुर्दे सब कमजोर हो रहे थे ग्रीर पैरो की मूजन

भी फिर से उभर आई थी, यहातक कि उनके लिए चलना- 'फिरना भी मुक्तिल हो गया। इसके अलावा और भी वहुत- से तकलीफ देह आसार दिखाई दिये। तब उन्हें वहा से हरि- पुरा भेज दिया गया। फिर जबतक उन्हें अपने इलाज के लिए इंग्लैंड जाने की इजाजत नहीं मिली तबतक उन्हें वरावर या तो जेल में रखा गया या नजरबन्दी में।

इंग्लैंड का जलवायु भी उन्हें माफिक नहीं आया और डाक्टरो ने ग्रमरीका जाकर इलाज कराने की राय दी, जहा की जलवायु उनके अनुकूल हो सकती थी। मगर पाकिस्तानी अधिकारियो ने अमरीकी सरकार को सलाह दी कि उन्हें श्रमरीका जाने की डजाजत न दी जाय। इसपर खानसाहव ने ग्रफगानिस्तान जाने का फैसला किया। पाकिस्तान के राजदूत ने उन्हे अफगानिस्तान जाने से भी रोकने की कोशिय की। कहा कि वह वेरूत, ईरान या काहिरा जहा चाहे चले जाय, वहा उनके इलाज का भी इन्तजाम किया जा सकता है, मगर हिन्दुस्तान या श्रफगानिस्तान का नाम न ले। काहिरा पहुचने पर उन्हे पता चला कि पाकिस्तान सरकार ने मिश्र स्थित अपने राजदूत की मार्फत अफगान दूतावास को यह कहलवा दिया है कि उन्हे ग्रफगानिस्तान न जाने दिया जाय, मगर ग्रफगान सरकार इससे पहले ही उन्हे इजा-जत दे चुकी थी। इस तरह वह ग्रफगानिस्तान पहुचे।

खानसाहव जबमे अफगानिस्तान आये है पाकिस्तानी राजदूत तरह-तरह के जाल फैला रहे है कि किसी तरह वह पाकिस्तान वापस लौट जाने को राजी हो जाय। इसके लिए उन्हें तरह-तरह के लालच भी दिये जा रहे है। मगर खान-साहव ग्रब उनके जाल मे ग्रानेवाले नहीं, क्योंकि वह जानते है कि वहा जेल में सड-सडकर मरने के सिवा उनका ग्रौर कोई भविष्य नहीं।

हैलिसकी मे हुई पीस काग्रेस के श्रिधवेशन से लौटते हुए भारतीय प्रतिनिधि-मडल के लोग साढे वारह बजे दोपहर को बादशाह खान से मिलने ग्राये। उनकी सख्या लगभग ८० थी। इनमें कई ससद-सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता भ्रौर काग्रेसी थे। राज्य-सभा के एक सदस्य श्री अली अकवर खा ने ग्रपने प्रतिनिधि-मण्डल का परिचय देते हुए खानसाहव को बताया कि वे सब उन्हे याद करते रहते है ग्रौर उनकी उस कुरवानी के लिए श्रहसानमन्द भी है, जो उन्होंने मुल्क को ग्राजादी के लिए की थी। नेहरू ग्रौर गाधी के ग्रादशों पर हम अब भी चल रहे है, यह बताकर आगे अपनी तकरीर में ग्रली श्रकवर खा ने खानसाहव से कहा कि यह प्रतिनिधिमण्डल उनके प्रति भारत की जनता के प्रेम भीर सम्मान का इजहार करने श्राया है। साथ ही यकीन दिलाया कि सारे हिन्दुस्तान की जनता इसमें साथ है।

जवाव मे बादशाह खान ने कहा कि जहांतक भारत की जनता के प्रेम और सम्मान का सबध है, वह तहेदिल से उसके लिए शुक्रगुजार है, मगर यह कहे विना नहीं रहा जाता कि खुदाई खिदमतगारों ने भारत की ग्राजादी के लिए कुरवानियां देने में कोई कसर नहीं रखी थी, लेकिन ग्राजादी पाने के बाद भारत ने हमें भुला दिया ग्रीर भेड़ियों के ग्रागे डाल दिया। उन्होने पूछा कि हिन्दुस्तान ने ग्राजादी का उपभोग करते हुए कभी यह भी सोचा है कि उसे हासिल करने में जिन्होने उनके साथ कघे-से-कघा मिलाकर लडाई की थी, वे उससे वचित है ? वे बुरी तरह पिस रहे है ग्रीर उनपर तरह-तरह के जुल्म ढाये जा रहे है। लेकिन पुरानी कहावत है कि सुबह का भूला शाम को घर लौट ग्राये तो वह भूला हुग्रा नहीं कहलाता। इसके मुताबिक क्या मै अब भी हिन्दुस्तान ग्रीर ग्रपने पुराने काग्रेसी साथियों से कुछ उम्मीद कर सकता हू ?

खानसाहब ने अनुरोध किया कि मेरी इन बातो का अग्रेजी मे अनुवाद करके सुना दिया जाय, ताकि प्रतिनिधिमण्डल के सभी सदस्य समक्त सके। अरुणा आसफ अली के एक सोशिलस्ट साथी रमेशचन्द्र ने अग्रेजी अनुवाद करके सुनाया। मगर आखिरी वाक्य को खा गये। इसके लिए बादणाह खान ने उन्हे आडे हाथो लिया। तब रमेश ने इस वाक्य का अग्रेजी अनुवाद किया, मगर वह अनुवाद वहुत कमजोर और टूटा-फूटा था। इसपर बादशाह खान ने खुद उस वाक्य को अग्रेजी मे बोला।

बाद मे इसी प्रतिनिधि-मण्डल का एक सदस्य बादशाह खान के पास जाकर कहने लगा कि आपने जो कुछ कहा वह बिलकुल सही है। असल मे तो आप यह भी कह सकते थे कि भारत ने आपको घोखा दिया है और खदक मे डाल दिया है। आपने ऐसा नही कहा, इसे आपके हृदय की उदारता ही कहा जा सकता है। दोपहर डेंढ वजे हमने खाना खाया। खाना रात जैसा ही था। खाने के वाद रोजमर्रा की तरह कुछ घण्टे ग्राराम किया। तीन या साढे तीन वजे फिर मुलाकातियो का ताता शुरू हो गया। उनमें पल्तून यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियो का एक दल भी था, जिनमे गर्मजोशी थी ग्रौर खानसाहव से प्रेरणा पाने ग्रौर कुछ सीखने की ख्वाहिश भी।

रात को खानसाहव मुभे खाना खिलाने के लिए कही वाहर ले गये। अफगानिस्तान और कवायली इलाको के भाषी लोगों के यहा इस तरह रात के खाने पर मिलना वहीं स्थान रखता है जो कि राजनैतिक के जीवन में रखती है। भोज के निमत्रण से कि जा सकता। इसे ठुकराना पठान नैतिकना के मिजवान का अपमान समका जाता है।

देशभिक्त के थे, जिनमे ग्राजादी, फखरे ग्रफगान (जैसाकि श्रफगानिस्तान मे खान अव्दुल गफ्फार को कहा जाता है) पाकिस्तानी जेल मे सड रहे निडर वलूच नेता खान ग्रव्दुल समद खा का विशेप उल्लेख था। इन गानो मे से कुछ तो गनी ने ही लिखे थे। गाने सुनकर लोग भूम-भूम उठते थे। यह देखकर मुफ्ते स्वतन्त्रता-सग्राम के दिन याद हो ग्राये। खाने से पहले, वीच मे ग्रौर बाद तक लम्बी-लम्बी वहसे भी चलती रही । पख्तूनिस्तान के भ्रान्दोलन और मानेवाले भ्राम चुनाव से लेकर शिक्षा, ग्राथिक विकास, समाज-सुधार ग्रौर धर्म सभी विषयो पर विचार-विनिमय हुग्रा । खाने के वाद जब मेहमान लोग चले गये तव परदेवाली औरते खानसाहव की जियारत करने आई। जब हम वापस लौटे तो आधी रात से ज्यादा हो चुकी थी। २४ जुलाई १६६५

नारते मे खानसाहब के लिए अण्डे नही थे। यह देखकर मुफे हैरानी हुई। नौकर अण्डे रखना भूल गया होगा, लेकिन खानसाहब ने कुछ नही कहा। नौकर घवराकर अण्डे लेने भागा। जबतक वह लेकर आया तबतक खानसाहब आघा नारता कर चुके थे। हमारी बातचीत सामान्य विषयो पर हो रही थी। खानसाहब सर्वधर्म-समन्वय मे विश्वास करते है। उनकी नजर मे धर्म का तो सिर्फ यह मकसद है कि इसान मे भाईचारे की भावना जगाई जा सके और दुनिया मे अमन श्रीर इसाफ का आदर्श स्थापित किया जा सके। परन्तु निहित स्वार्थों ने धर्म को कुठित करके रख दिया है, नफरत श्रीर

उनकी सेहत ग्रब पहले से वहुत सुघर गई है। उनकी सहन-शिवत, उनके ग्रिडिंग विश्वास ग्रीर उनके सयमपूर्ण नियमित जीवन ने ही तमाम मुसीवतो से उन्हें वचाया है। लेकिन उन्हें लम्बे इलाज, ग्राराम ग्रीर देखभाल की जरूरत है। यह ग्रलग बात है कि पहले जैसी सेहत उनकी फिर कभी बनेगी या नही, मगर जहातक मैं देख सका, कई कडी लडा-इया लडने का साहस ग्रब भी उनमें मौजूद है।

उनकी खूराक मे मुनासिब तब्दीलिया करने पर भी हम बातचीत करते रहे। मेरे खयाल मे उनकी खूराक नाकाफी है। लेकिन उन्हें इस बात पर सख्त ऐतराज है कि जनता के खर्च से उनकी जरूरते बढाई जाय, जबिक बेशुमार गरीबों को तालीम और इलाज की जिन्दगी की बुनियादी सहूलते भी मयस्सर नहीं है।

: ४

#### श्राध्यात्मिक चर्चा

मेरी वडी इच्छा थी कि मै खानसाहब के मुह से मुल्क के बटवारे की बाते जानू, खासतौर पर वे बाते, जो सरहदी सूबे से ताल्लुक रखती है ग्रौर जिन्हे मैंने ग्रपनी किताब 'महात्मा गाधी—दि लास्ट फेज' मे लिखा भी है। मै यह भी जानना चाहता था कि बटवारे के बाद उनपर क्या-क्या बीता। साथ ही मैं मौलाना ग्रबुल कलाम ग्राजाद की किताब 'इडिया-विन्स फीडम' के कुछ वयानो की तसदीक भी करना चाहता था।

गुजरे हुए जमाने के बारे में वह बातचीत नहीं करना चाहते थे ग्रीर बडी मुश्किल से में उन्हें उसके लिए राजी कर सका। उन्हें तो ग्राध्यात्मिक बातों में ही ज्यादा दिलचस्पी थी। सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हें इस बात से हैं कि कुछ लोग मजहब को नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह धर्म नहीं, ग्रवमं है। हर मजहब का निचोड एक ही है—सब इसानों के साथ भाइयों की तरह प्रेम करना ग्रीर दुनिया में ग्रमन ग्रीर इसाफ कायम करना। "में तो ग्रपने जोगों से यहीं कहता हूं कि खुदा की खिदमत खुदा के बदों की खिदमत करके ही की जा सकती है। लिहाजा हर खुदाई खिदमतगार को दिलोजान से दुनियाभर के इसानों की खिदमत करनी चाहिए।"

पहले और दूसरे खलीफा अवूबकर और उमर की परपरा में इस्लाम के स्वर्णयुग का जिक्र करते हुए उन्हें वडी खुशी होती थी। उमर ने खिलाफत मजूर करने में इकार कर दिया था और वडी मुक्किल में उन्हें अपना फैसला बदलने के लिए राजी किया गया। लेकिन खलीफा बनकर भी उन्होंने अपने लिए उतनी ही तनस्वा मुकर्रर की, जितनी औरों को मिलती थी। एक बडे अफनर ने इस बात पर ऐतराज उठाया कि सन्तिका अपनेकों आम लोगों में झुमार कैंमें कर सकता है। 'त्या खुदा ने खुद ही बड़े-छोडे पैदा नहीं किये हैं?" उमर ने जवाद दिया, "इसमें कोई शक नहीं कि दहे-छोडे नोग गुटा ने ही पैदा किये हैं, मगर उसने पेट तो नबकों एक-जैसा ही दिया है।" वह घर बुने मोटे कपडे का चोगा पहना करते थे और खजूर के पत्ती की चटाई पर सोया करते थे। एक वार उनकी पत्नी ने वच्चों के लिए ईद पर थोड़ी मिठाई मगाने के लिए कुछ पैसे मागे। खलीफा ने कहा कि यह तो आत्म-परिग्रह के उस पैमाने के खिलाफ है, जिसकी खलीफा से आशा की जाती है। उनकी पत्नी ने जैसे-तैसे घर के खर्चे मे से ही कुछ पैसे बचाकर बच्चों के लिए मिठाई मगा दी। इसपर खलीफा को लगा कि वह वेतुलमाल (शाही खजाना) से अपने खर्च् के लिए जो कुछ ले रहे है वह उनके जरूरी खर्चों से ज्यादा है। इसलिए उन्होंने अपनी तनख्वा में और भी कटौती कर दी।

यह थी उमर की कर्त्तव्यपरायणता ग्रौर ईमानदारी।
एक बार कुछ दरवारियों ने उन्हें सलाह दी कि वह ग्रपने
बेटे को वली ग्रहद (उत्तराधिकारी) मुकर्रर कर दे। उमर
ने साफ इकार करके कहा कि मै तो ग्रवाम का चौकीदार
हू। उन्होंने मुक्ते चौकीदार मुकर्रर किया है। मुक्त चौकीदार
को ग्रपना लडका ग्रपनी जगह लगाने का क्या हक है?

उनका हृदय मानवता के असीम प्रेम से ग्रोत-प्रोत था। जब मदीना मे अकाल पड़ा तो उन्होने खुद भी खाना खाना वन्द कर दिया। कहने लगे कि जब ग्राम लोग भूख से परेशान है तो मै खाना कैसे खा सकता हू ? फिर जब मिस्र से मक्का का भण्डार ग्रा गया ग्रौर उसे गरीवो मे बाटा जा चुका, तब कही जाकर उमर ने खाना शुरू किया था। सिर्फ फरमान जारी करके ही उनकी तसल्ली नही हो जाती थी, विलक भेस वदलकर देखने निकला करते थे कि गरीबो को कोई तकलीफ या ग्रभाव तो नही सता रहा। इसी तरह एक बार वह किसी गरीब ग्रौरत की भोपडी के पास से गुजर रहे थ। ग्रौरत ग्रन्दर फर्ज पर बीमार पडी थी। चूल्हे पर एक हडिया में कुछ पक रहा था, लेकिन वच्चे भूख के मारे रो रहे थे।

"तुम इन्हे कुछ खाने को क्यो नही देती ?" उमर ने भोपडी मे प्रवेश करते हुए पूछा।

"मेरे पास है क्या, जो दू<sup>?</sup>" वह बोली।

"इस वर्तन में क्या पक रह } ?"

"ग्रपने-ग्राप देख लो।"

खलीफा ने ढक्कन उठाकर देखा तो खाली पानी उवल रहा था। बच्चो को वहलाने के लिए उसने यह युक्ति की थी।

"श्रगर तुम्हारे पास वच्चो को खिलाने के लिए कुछ नहीं था, तो तुम खलीफा के पास क्यो नहीं गई ?" उन्होंने पूछा।

"मैं क्यो जाती ? क्या यह खलीफा का फर्ज नहीं कि खुद जाने ?"

"लेकिन खलीका के पास तो और वहुन-से कामकाज हैं, वह हर चीज को और हर किसीको कसे देख सकता है?"

"ग्रगर वह विना पूछे भेरे पित ग्रौर बच्चो को लडाई पर भेज सकता है, तो उसके वीवी-बच्चो की रोटी का इन्तजाम भी वया खलीफा को खुद नहीं करना चाहिए?"

इसपर उमर लाजवाव हो गये। फीरन एक दरवारी

को भेजकर वेतुलमाल से खाने का सारा सामान मगवाया। फिर अपनी मौजूदगी मे उस परिवार के लिए खाना वनवाया और सवको खिलाकर गये।

खानसाहव ने कहा, "हमारे पुराने खलीफाओ की यही परपरा थी। हुकूमत तो वेजक खर्च कर सकती है, मगर मैं कैसे उतना खर्च ग्रपने ग्रापपर होने दू?"

खानसाहब के दिल मे गरीबो के लिए तडप है। उनका कहना है कि हम कोई-सी भी सामाजिक व्यवस्था अपनाये, इसमे कोई खास फर्क नही पडता। असल वात तो यह है कि समाज के नेताओं ने व्यक्तिगत तौर पर कौन-सी मिसाल कायम की है और जासन मे उसपर कितनी जुद्धता तथा ईमानदारी के साथ अमल होता है। 'समाजवादी ढग का समाज' भी महज एक मजाक बनकर रह जाता है, अगर हुकूमत करनेवाले खुद तो मौज उडाते रहे और जनता को आनेवाले खयाली कल के नाम पर कुरबानिया करते रहनें का उपदेश दे।

श्रपनी इस वात को साफ करने के लिए उन्होंने खलीफा उमर की जिन्दगी में से ही एक घटना सुनाई। एक बार खलीफा खुतवा (नमाज के बाद की तकरीर) फरमा रहे थे। वीच में ही उन्होंने पूछा, "श्रगर मैं तुम लोगों को कोई हुक्म दूतों क्या उसे सब मानेंगे?"

"नही," एक ग्रौरत वोली, "हम कैसे मान सकते है  $^{?}$ " "क्यो  $^{?}$ " खलीफा ने पूछा।

जवाव मे उस ग्रौरत ने खलीफा के चोगे की तरफ

इशारा करके कहा, "मेरे पित का चोगा तो मुश्किल से घुटनो तक ही ग्राता है, जबिक ग्राप इतना वडा पहने हुए है। वया इस वात से यह जाहिर नही होता कि ग्रापने बेतुल-माल में से ग्रपने हिस्से से ज्यादा कपडा लिया है?"

इतना कहकर वह जवाब के लिए रुक गई।

'मेरे बेटे से पूछ लो।'' उमर ने जवाव दिया और लड़कें को इशारा किया कि खुद आगे आकर बताये। लड़कें ने बताया कि मैने अपने हिस्से का कपड़ा अपने पिता को दें दिया था, इस तरह खलीफा का चोगा लम्बा वन सका है।

खलीफा की ईमानदारी और न्यायप्रियता से सभी स्तब्ध हो गये। खलीफा पर इल्जाम लगानेवाली श्रौरत तो डर के मारे थर-थर कापने लगी। मगर खलीफा ने इसपर गुस्सा नहीं किया, उलटे कहा, "जबतक इस श्रौरत की तरह के ईमानदार लोग मौजूद हैं, जो खलीफा को सीधे रास्ते पर चला सके, तबतक इस्लाम का भविष्य पूरी तरह उज्ज्वल है।"

मै कोशिश करके बातचीत को मौलाना ग्राजाद की किताब पर ले ग्राया। उनका ध्यान मैने मौलाना के उस इल्जाम की तरफ दिलाया, जिसमें उन्होने कहा है कि कांग्रेस के पैसों के इस्तेमाल में कमी करने से सरहदी सूदे में खान भाइयो की लोकांप्रयता कम हो गई थी। मिसाल के तौर पर मौलाना ने लिखा है कि कुछ पठान मौलाना से मिलने कलकता ग्राये। मौलानासाहब ने उन्हें चाय के साथ बिस्कुट खाने को दिये। इसपर उन पठानो ने बताया कि डाँ० खान-

साहव तो ऐसा कभी नही करते थे।

यह सुनकर बादगाह खान ताव मे ग्रा गये। कहने लगे कि यह सरासर भूठ ग्रीर ग्रपमानजनक है। पठान जो खुद खाता हो वही दूसरे को न खिलाये, ऐसा कहना पठानों के चित्र पर कलक लगाना है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, न हुग्रा ही है। पठान तो ग्रपने मेहमान के साथ ग्रपनी रोटी का ग्राखिरी टुकडा भी बाटकर खाने मे यकीन रखता है। ग्रजबत्ता वह ग्रपने साथ काम करने वालों को लालच देकर खराव नहीं करना चाहता। हो सकता है कि मौलानासाहव को भी मुस्लिम लीग के लोगों ने ऐसी भूठी बात कहकर बरगला दिया हो।

खानसाहव कहने लगे कि मौलानासाहव तो वडे होशि-यार श्रादमी थे। उन्हें कम-से-कम यह तो सोच लेना चाहिए था कि श्रगर हम लोकप्रिय नहीं रह गये थे, तो फिर पाकि-स्तानी हुकूमत को क्या जरूरत पड़ी थी कि मुभे पन्द्रह वरसो तक जेल में डाले रखती? खुदाई खिदमतगारो पर पाविदया क्यों लगाई जाती और उनपर जुल्म क्यों ढाये जाते? श्रौर क्या पाकिस्तान सरकार श्राज भी इस बात के लिए तैयार है कि पख्तूनिस्तान के सवाल पर श्राम जनता की खुली राय-शुमारी की जाय?

उन्होने बताया कि जहातक काग्रेस के पैसे को खुले दिल से खर्च करने का सवाल था, मै ग्रौर गाधीजी दोनो ही उस्-लन इसके खिलाफ थे ग्रौर ग्रमल मे भी। उन्होने बडी पुरानी १६३१ की एक मिसाल दी। जब खुदाई खिदमतगारो ग्रौर काग्रेस का गठजोड हुग्रा था तव काग्रेस ने सरहदी सूवे के कागेस दपतर के किराये के तीर पर दोसों के बजाय पाच-सी रुपये मजूर करने की वात की थी। डॉक्टर ग्रसारी के घर पर नेहरूजी ने ही काग्रेस कार्यसमिति की वैठक मे यह वात कही थी। वादशाह खान ने साफ मना करते हुए कहा था कि उस पैसे से कोई स्कूल या जनाना ग्ररपताल बनाया जाय तो ज्यादा ग्रच्छा होगा । इसके बाद जीघ्र ही दोनो खान भाइयो को गिरफ्तार कर लिया गया। डाँ० खाननाहव को नेनी जेल मे भेज दिया गया ग्रौर वादशाह खान को हजारी-वाग । "नजरवन्दी मे मुभ्ते प्रकेले ही रखा गया । मेरी वैरक के पास किसीको फटकने की भी इजाजत नही थी। उसी जेन में डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद भी थे, मगर मुभे पता तक नही था। काजी अताउल्ला को गया मे रखा गया था, जहा बेहद गर्मी की वजह से वह सो भी नहीं सकते थे। हजारीवाग मे जेल नुपरिन्टेडेट एक नामधारी सिख था. जो डॉक्टर खान-साहव के साथ फाँज में भी रह चुका था. मगर वह था वटा डरपोक। जेलो का इन्पेक्टर जनरल अयेज होते हुए भी बहुत भला था। हानाकि मैने कभी शिकायत नही की, मगर इसने भाप लिया कि मेरा वजन कम होता जा रहा है। मेरे चेहरे पर पीलापन था ग्रोर नजरवन्दी का ग्रकेलापन मेरी तन्दुरस्ती पर बुरा व्यगर जात रहा था। मैने कहा कि काजी मो मेरे पास रहने को भेज दिया जाय तो अच्छा हो. मगर उन्होने उसके बदने पॉक्टर गानमाहद को ही भेज दिया। टॉ॰ जानसाह्य ने मुक्ते दनाया कि नेहरूकी हम दीनो भाइयो से इस वजह से नाराज है कि हमने पडितजी की मददवाली वात नामजूर कर दी थी। उन्होने डाक्टर ग्रसारी से यहातक हमारी शिकायत की कि हम मगरूर है। लेकिन मेरा तो यह पक्का यकीन था कि ग्रगर हम काग्रेस की उस मदद को भजूर कर लेते तो सख्त गलती करते। वसे भी लाखो खुदाई खिदमतगारो की जमात के लिए वह मामूली-सी मदद समदर मे वूद के वरावर होती। इसके भ्रलावा काग्रेस की मदद का भरोसा हमारी जमात को कमजोर कर सकता था, जविक इस जमात को मजवूत वनाने के लिए हमे रुपये से ज्यादा मनुष्य के ऊचे चरित्र की जरूरत थी। रुपया तो जल्दी ही चुक जाता, लेकिन चरित्र की दौलत का खजाना कभी खाली नही हो सकता। जव ग्राचार्य कृपालानी रिहा होकर भ्राये, तो हमने उनको सारी स्थिति वताकर नेहरूजी को सबकुछ समभा देने के लिए कहा । पडितजी की तसल्ली हो गई और गलतफहमी दूर हो गई।

श्राज खानसाहव से मिलने श्रानेवालो मे प्रधान सेना-पति श्रीर हवाई फौजो के सदर थे।

गाम के वक्त मैंने वाहर घूम प्राने की इच्छा प्रकट की। लेकिन खानसाहव मुक्ते अकेले वाहर जाने देना नहीं चाहते थे। अफगानिस्तान मे या तो पक्तो वोली जाती है या फारसी। कुछ पढे-लिखे लोग अप्रेजी भी बोल लेते है, मगर उनमे से भी ज्यादातर फासीसी जुवान ही वोलते है। लडक-पन में मैंने स्कूल मे थोडी फारसी पढी थी। यहा दो-एक मौको पर वह कुछ-कुछ काम भी आई। मगर पक्तो तो मुक्ते

विल्कुल ही नही ग्राती थी। लिहाजा खानसाहव ने नग यूसुफ-जई को मेरे साथ जाने के लिए कह दिया। नग भी गरान की तरह कभी ग्राल इडिया रेडियो में काम कर चुका था। उर्दू वोलता है। मुभे अमीर अमानुल्ला के पुराने पालिमेट हाउस मे ले गया। यह खासी खूबसूरत इमारत है। इसमे सलीके से कटे-छटे बगीचे भी है। नग को यकीन हो चुका है कि पाकिस्तान कभी सुघर नहीं सकता। उसे तो सिर्फ ताकत के वल पर ही ठीक किया जा सकता है, क्यों कि लातो के भूत वातों से नहीं मानते। "मैं जानता हू, श्रापको श्रपनी वात मनवा नही सकूगा।" उसने कहा। मैने जवाव में कहा, "तुम्हारा कहना शायद ठीक ही है। पर इसलिए नही कि ग्रहिसा मेरे लिए घामिक श्रद्धा की चीज है, बल्कि इसलिए कि मैंने युद्ध-क्षेत्र मे भी इसके करिश्मे देखे है।" उसने यह स्वीकार किया कि वादशाह खान ने ग्रहिसा से कई कमाल कर दिखाये है। लेकिन कहा कि पठानी सब की अब हद हो गई है, क्योंकि हिन्दू-स्तान ने भी पठानों की कोई मदद नही की। इस वात का में कोई जवाव न दे सका, क्योंकि वटवारे के वक्त जिस ढग से सरहदी सूबे श्रीर खुदाई खिदमतगारो का साथ हमने छोड दिया था उससे पठानो का दिल खट्टा होना स्वाभाविक था।

रात को खानसाहव ने मुभे मूसा शफीक से मिलाया जो वहां कानून के उपमत्री है और साथ ही मिस्टर पकतियानी से भी, जो कवायती मामलों के विभाग में है। मैंने शफीक-साहव के साथ सार्वजिनक स्वास्थ्य, प्रसूति-कल्याण और शिक्षा के बारे में वातचीत की। उन्होंने मुभे सलाह दी कि मं स्वास्थ्य और जिक्षा के अफसरों से भी मिलू। उनसे मुलाकात तय करा देने को भी उन्होंने कहा। उन्होंने ही यह भी सुभाया कि मुभे कावुल के अजायवधर में लाजमी तौर पर जाना चाहिए। प्रधानमंत्री के उपसचिव सिद्दीकी ने कहा कि वह मुभे वहा की कुछ चीजों के फोटों लेने की इजाजत दिला देंगे।

. ሂ '

## ग्रन्तराल

२४, जुलाई, १६६४

खानसाहव को फिर से इलाज के लिए अस्पताल जाना पड़ा। वह करीव डेढ घटे वाद लौटे।

जनके जाने के थोड़ी ही देर वाद जनरल थापर का टेली-फोन ग्राया कि वह पौने ग्यारह वजे मुभ्ने लिवाने को ग्रपनी कार भेज रहे है। वह कुछ वातचीत करना चाहते थे।

ठीक वक्त पर कार ग्राकर मुभे दूतावास ले गई। जनरल ने याद दिलाया कि सन् १६४६ में जब हम नोग्रा- खाली गये हुए थे तब वह वही थे। ग्रसल में उन्होंके सिख सैनिकों के खिलाफ शहीद सुहरावर्दी ने मुस्लिम ग्रौरतों की बेइज्जती करने का इल्जाम लगाया था ग्रौर गांघीजी से इस वात की शिकायत की थी। गांधीजी ने इस वात की तसदीक के लिए उन ग्रौरतों का डाक्टरी मुग्राइना मेरी वहन (डाक्टर सुशीला नायर) से कराने का सुभाव रखा, जिसपर बहुत-सी ग्रौरतों ने तो ग्रपने वयान ही वापस ले लिये थे।



१ पेशावर मे गाधीजी तथा खानसाहव के साथ

## २ खुदाई खिदमतगार ग्रफसरो के वीच





३. सरहदी पठानो के मध्य प० नेहरू के साथ





६ काबुल हवाई ग्रड्डे पर पहुचे

७ अफगानिस्तान के प्रधानमत्री द्वारा स्वागत





कावुल के सरकारी ग्रस्पताल मे

नान के प्रयानमंत्री हारा स्वान

६ पठान-वच्चो के साथ



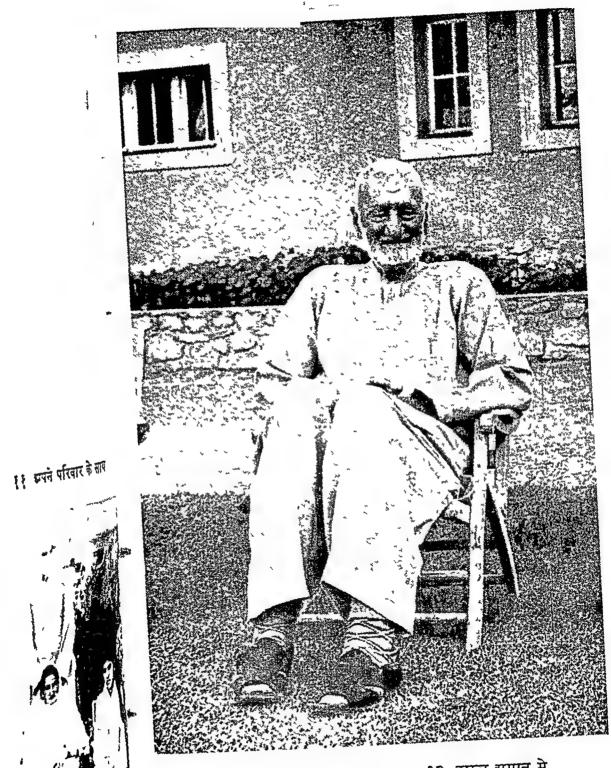

१२ दारुल ग्रमान मे



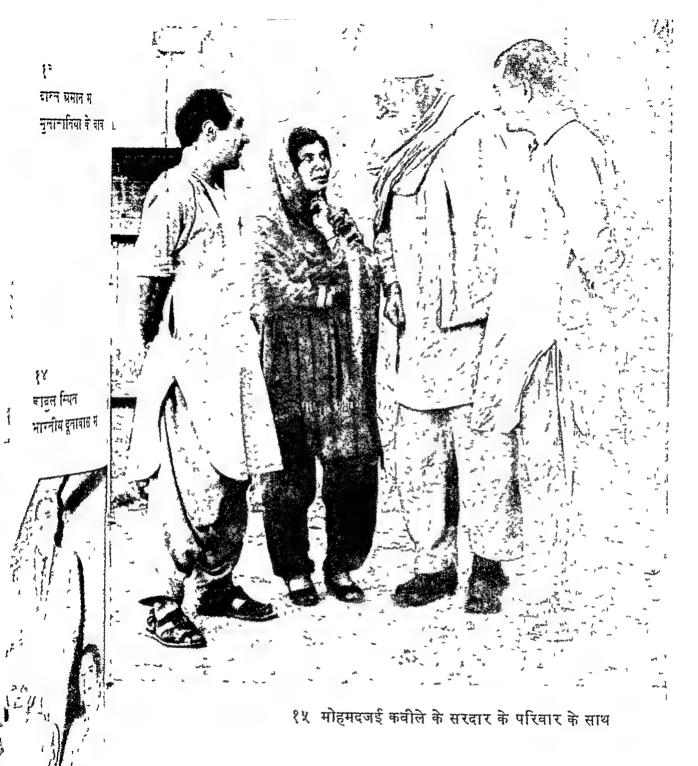

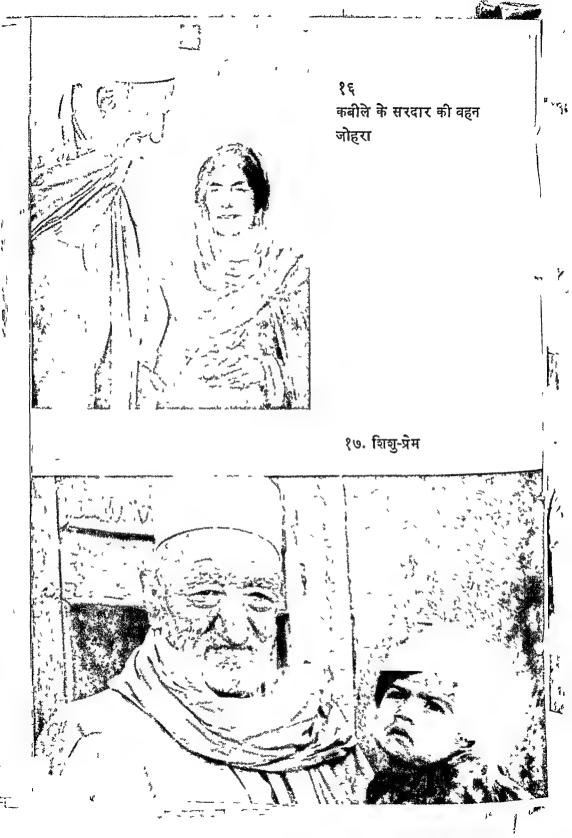





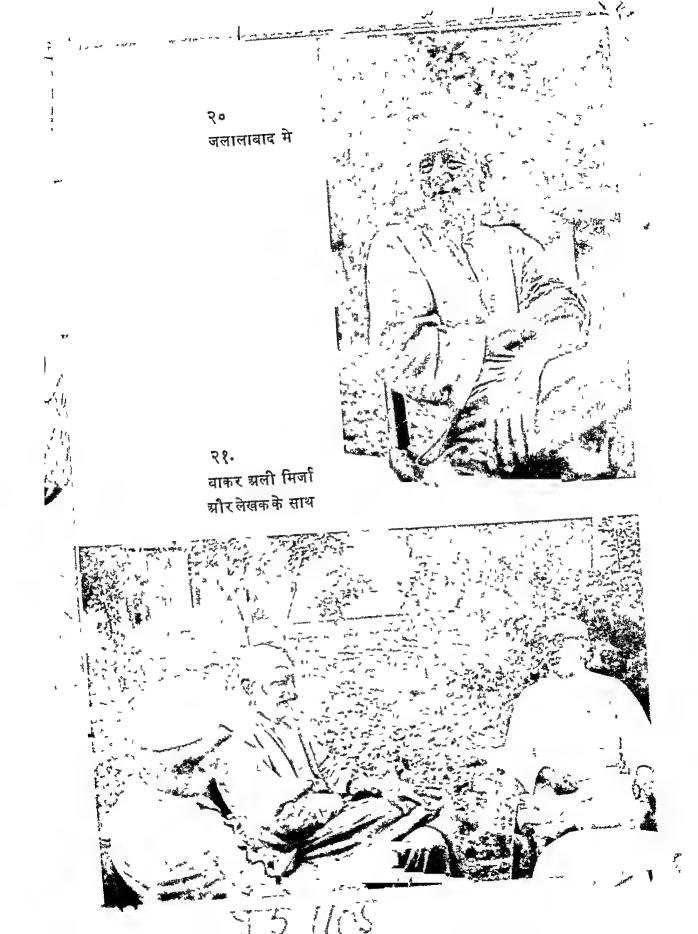





२३. भारतीय ससद की सयुक्त बैठक मे

२४ गाघी-जयन्ती के दिन राजघाट से लौटते हुए





श्रीर वाकी ग्रीरनो का जो डाक्टरी मुग्रायना किया गया, उससे वह इल्जाम सही सावित नहीं हो सका था। इस घटना को लेकर एक ग्रीर प्रसग की वात निकल पड़ी, जिसका जनरल थापर ने वड़े मजे के साथ वर्णन किया। डाक्टरी रिपोर्ट को लेकर, वाद में, उसमें ग्रीर मुहरावर्दी में नोक फोक हो गई थी। सुहरावर्दी ने वकील की तरह रिपोर्ट की नुक्ताचीनी करनी जुरू की तो जनरल ने (तब वह त्रिग्रेडियर थे) उसका फौजी ढग से ऐमा मुहतोड जवाब दिया था कि सुहरावर्दी चारो खाने चित हो गये थे ग्रीर ग्रग्रेज जनरल ग्रीर उनका सारा स्टाफ हॅमी से लोटपोट हुए बिना न रहा।

जनरल थापर ने काबुल के दर्शनीय स्थानों के नाम भी मुक्ते बताये। लेकिन बदिकस्मती से मं वामियान ग्रौर विदया-मीर नहीं जा सका, क्योंकि वक्त बहुत कम था। जनरल ने यह भी कहा कि ग्रगर खानमाहब किसी दिन रात का खाना उनके यहा दूनावास में खाने का निमत्रण मजूर कर ले, तो उन्हें तथा उनके साथियों को बड़ी खुशी होगी। उनके साथी ग्रार परिवार के लोग भी खानमाहब से मिलने को उत्मुक है। जब मैंने खानसाहब में यह बान कही तो वह फौरन राजी हो गये।

दोपहर बाद गरान. नग और अपने दूतावास के कर्नल रामचन्द्र के नाथ में काबुल और उसके आनपान की जगहे देउने के लिए गया। रास्ते में हमें मजदूरों की कई टोलिया गौर गये हाकनेदाले मिले। वे बहुत गरीब थे. मगर उनके दिल उनने ही बड़े थे जितने कि जिस्म। उनमें आजादी की चमक श्रौर उनका शाइस्ता गर्वीला श्रात्म-सम्मानपूर्ण रूप देख-कर मै बहुत खुश हुग्रा। मैने उनकी तसवीरे खीचनी चाही, तो वे फौरन राजी हो गये। श्राखिर मे उन्होंने हमसे हाथ मिलाये श्रौर श्राग्रह किया कि हम उनके घर चलकर खाना खाये। मगर वक्त कम होने की वजह से हमे उनसे माफी मागनी पड़ी।

थोडी देर बाद हमने एक खानावदोश परिवार देखा। उन्होने सडक के किनारे ही एक कट चुके खेत मे तम्बू गाड़ रखे थे। एक ग्रौरत ग्राग पर रोटी सेक रही थी ग्रौर बच्चे उत्पुकता से ताक रहे थे। "इन लोगो से ज्यादा होशियार चोर दुनिया मे नही मिल सकते।" मेरे एक साथी ने कहा, "में लोग तो हजारों की भीड़ में से भी ग्रादमी को उडा ले जाते है।" नग ने श्राधे मजाक श्रौर श्राधी गभीरता मे कर्नल रामचन्द्रन से पूछा कि भारतीय फौज की तादाद कितनी है ? लेकिन उसे लगा कि उसने ऐसी बात कह दी है, जो उसे नही कहनी चाहिए थी, इसलिए फौरन उसने कहा, ''माफ कीजिए । शायद मुभे यह सवाल नही करना चाहिए था।" इसपर कर्नल रामचन्द्रन हॅस पडे ग्रौर काश्मीर का ग्रपना एक ग्रुनु-भव सुनाने लगे, "हमारी फौजो की नई नाकेबदी की जा रही थी। मै जानना चाहता था कि इसका हमपर क्या ग्रसर पडेगा। मैने अपने अफसर को फोन करके कुछ जानकारी लेनी चाही, तो जवाब मिला कि फोन पर इस तरह की वात नहीं हो सकती । मुभे खुद वहा जाकर मालूम करना पडेगा । मगर मुसीबत यह थी कि वहा पहुचने के लिए डेढ दिन का

रास्ता था ग्रौर मै उस वक्त काम छोडकर जा नहीं सकता था। इत्तफाक से तभी मैने रेडियो खोला, तो वही जानकारी रेडियो पर प्रसारित की जा रही थी, जो मैने अपने अफसर से लेनी चाही थी। पार्लामेट में उठाये गए एक सवाल के जवाब में वह दी जा रही थी।"

मैंने भी अपना इसी तरह का एक तजुरबा सुनाया। आजादी के बाद की बात है। मैं भगो बस्तो के वाल्मोिक मदिर में रह रहा था। एक शाम मैंने रेडियो खोला, तो सुना, एक खुफिया सन्देश काठमाडू से नई दिल्ली को भेजा जा रहा है। न सिर्फ यह कि सन्देश का एक-एक शब्द साफ सुनाई दें रहा था, बल्कि टाइप की आवाज और स्टेनो की हॅसी तक सुनाई दें रही थी।

"यही पर वह निर्णायक लडाई लडी गई थी, जिसके बाद नादिरशाह तख्त पर बैठे," नग ने सामनेवाली पहाडी के नीचे के एक मैदान की तरफ इशारा करते हुए कहा। साथ ही यह भी वताया कि प्रफगानिस्तान के मौजूदा शासक जहीरशाह के पिता नादिरशाह को बादशाह खान के पख्तूनों की मदद की बदौलत ही तख्त मिल सका था। मुभे एक विश्वस्त सूत्र से मालूम हुआ कि अब की बार जब बादशाह खान काबुल जाये तो वादशाह जहीरशाह के एक बहुत बड़े अधिकारी ने जनसे पूछा था, "आप हमसे किस किस्म की मदद चाहते हैं।" इसपर बादशाह खान ने जवाब दिया, "जब आप सुसीवत में थे, तब हमने तो यह नहीं पूछा कि आप हमसे किस किस्म की मदद चाहते हैं।" हमने तो यह नहीं पूछा कि आप हमसे

दाव पर लगाकर हर तरह से ग्रापकी मदद की थी ग्रौर ग्राप ग्रव हमसे यह पूछते है कि हम वताये, हमे किस किस्म की मदद चाहिए ?"

उस वडे ग्रधिकारी की आखे ग्रामुग्रो से डवडवा ग्राई और उसने वादशाह खान को प्रपने सीने से लगा लिया। फिर कभी ऐसा सवाल उनसे नहीं पूछा गया।

दोपहर वाद मैने कुछ वक्त कावुल के राष्ट्रीय अजायवघर मे विताया । वहा हाथीदात के काम के कुछ ऐसे वेजकीमती नमूने देखे जो चतुराई से मथुरा-जैली के काम के ढग पर वने हुए थे। उन्हीं जिर्ये से जाही हरम की जिन्दगी का पूरा नक्शा चित्रित था औरतो को पारदर्शी रेशम की लिवास श्रोढा रखी थी, मानो ये चित्र अजता के भित्तिचित्रों के पूर्व-गामी हो। लक्ष्मियो (जलदेवियो) की तराशी हुई मूर्तिया, \हैलेनिक चित्रकारी किये हुए रगविरगे काच के कटोरों के लाजवाव नमूने, और पहली या दूसरी सदी के एलेग्जेड्रियन काच के वर्तन, जो रह-रहकर रग वदल रहे थे-ये सारी चीजे बेगराम कमरे मे रखी हुई थी। इनके म्रलावा शोतोरक कमरे मे पड़ी लगभग उसी युग को यक्षी (वृक्षदेवी) मूर्तिया थी । ये सव मुभ्ते वेहद पसन्द ग्राई । ग्रत मे हमने कला का एक ग्रद्भुत नमूना देखा, जिसमे एक साधिका भक्ति-भाव मे डूबी हुई स्वर्ग की ग्रोर निहार रही थी। उसे देखकर गरान वही जमकर रह गया और टकटकी लगाये देखने लगा। फिर धीरे-धीरे उसने अजायवघर के अध्यक्ष से कहा, "अगर किसी दिन यह यहा से गायव हो जाय तो सबसे पहले मेरे घर की तलाशी लीजियेगा।"

मैने कई चीजो के फोटो लिये। लेकिन बदिकस्मती यह हुई कि स्टुडियो मे पता नहीं क्या गडबडी हो गई कि एक चित्र को छोडकर बाकी पूरी-की-पूरी रील ही खराब हो गई।

٤.

## मेड़ियों के ऋागे डाल दिया

"वह सव जाने दो, बीतो बाते है अब तो। जो गया सो गया। अब तो हमे वही सब सोचना चाहिए जो आज है।' रात को जब मैं खानसाहब से विछडने के बाद के अनुभव बताने का आग्रह कर रहा था तो मुभे टोककर उन्होंने कहा।

"जहातक ग्राज का ताल्लुक है, मै ग्रापसे पूरी तरह सहमत हू," मैने जवाव दिया ग्रौर कहा, "मगर ग्रतीत भी तो अभी मरा नही। वह तो वरावर ग्रापके साथ लगा हुग्रा है। नहीं तो हम और आप ग्राज ऐसी ग्रजीव परिस्थितियों में क्यों मिलते? बापू (गाधीजी) अगर जिन्दा होते तो मै उन घटनाग्रों की सचाई की तसदीक उनसे कर सकता था, जिनका जिक्र मैने ग्रपनी किताव 'महात्मा गाधी दी लास्ट फेज' में किया है। इघर-उघर से जानकारी हासिल करके मैंने उसे लिखा है। ग्रव उन्हीं सब बातों को सचाई मुभे ग्रापसे जाननी है, क्योंकि ग्राप उस सवमें से गुजरे है और

उनका हिस्सा है।"

गाधीजी का जिक्र खानसाहव को भीतर कही बहुत गहरे मे छू गया । क्षण-भर के लिए तो वह अपने अन्दर ही सिमट गये और एकदम खामोश हो गये। फिर मानो गुजरे जमाने पर दूर तक निगाह डालकर कहने लगे

"हमसे न तो बटवारे के वक्त कोई मशिवरा किया गया, न सरहदी सूबे मे राय-शुमारी के लिए। रायशुमारी का जब हमसे जिक्र किया गया तो हमने खुलकर मुखालिफत की थी. क्योंकि १९४६ का चुनाव तो वहा खास तौर से इसी बिना पर लडा गया था—यानी हिन्दुस्तान-पाकिस्तान के सवाल पर। गाधीजी ने हमारी हिमायत की थी श्रौर बटवारे की मुखालिफत। लेकिन सरदार पटेल और राजाजी इसपर जोर दे रहे थे। सरदार ने तो मुक्से बडे ही तैश मे श्राकर कहा था, 'आप खामख्वाह फिक्र कर रहे है।'

"हम तो यह जानकर सन्नाटे मे आ गये थे कि दोनों मामलो पर काग्रेस के नेता पहले से ही फैसला कर चुके हैं। काग्रेस कार्यकारिणी की बैठक के बाद मैने गाधीजी से कहा, 'आपने हमें भेडियों के आगे डाल दिया है।' इसपर गाधीजी ने कहा कि फिक्र न करो। आपको इन्साफ दिलाने में मैं कोई कसर बाकी नहीं रखूगा। अगर आपपर जुल्म होगा, तो हिन्दुस्तान आपका साथ देगा।

"उस वक्त मौलाना आजाद भी मेरे पास बैठे थे। मुभे मायूस देखकर वह कहने लगे, 'ग्रापको अब मुस्लिम लीग मे शामिल हो जाना चाहिए।' यह देखकर मुभे वडी तकलीफ हुई कि हमारे ये साथी हमें और हमारी सरी जद्दोजहद को रत्ती-भर नही समभ सके। क्या वे यह समभते थे कि हम सत्ता की खातिर ग्रपने उसूलों को वेच देगे ?

"दिल्ली से लौटकर हमने काग्रेस के फैसले को सूबे के जिरगा के ग्रागे पेश किया। सभीको मायूसी हुई। तव हमने फैसला किया कि क्योंकि सन् छियालीस के चुनाव में सरहवी सूवा ग्रपनी राय पहले ही वतला चुका है, इसलिए अब दोबारा राय-शुमारी बेमानी हे। ग्रव ग्रगर फिर से हमें बोट देने को कहा जायगा तो हम पठानिस्तान बनाम पाकिस्तान के सवाल पर बोट देगे। जिरगा ने पठानिस्तान की व्याख्या की कि वह खुदमुन्तार सूवा होगा, जिसमें पश्तो बोलनेवाले सब लोग शामिल होगे।

उसके वाद मेरी ग्रांर गाघीजी की माउटबैटन के साथ एक मुलाकात हुई। उस मुलाकात में चिल्ल के युद्ध के समय के एक महायक लाई इस्में ग्रीर वाइसराय के मंत्री जार्ज एवेल भी मीजूद थे। लाई माउंटबैटन ने कहा कि सरहदी सूचे में नये हालात पैदा हो गये हैं, जिनकी वजह से नया चुनाव जरूरी हो गया है। हमने जवाव दिया कि ग्रगर 'नये हालात' का मतलव मीजूदा वदअमनी से हैं. तो इसके लिए ब्रिटिश हुकूमन ही खुद जिम्मेदार है। जव-जब भी वरतानवी हुकूमत को कोई उल्लू सीघा करना होता है, तभी यह वदग्रमनी होती है। जब कवायली इलाके में से कोई मटक निकलनो होती है. या फिर कोई चीकी-छावनी टनानी होती है नव अफसर लोग जनता को भड़कना कर हगामा करवा देते हे ग्रीर उसे अपना मकसद पूरा करने का वहाना बना लेते है। ग्रौर ग्रक्सर तो ब्रिटिश फौजो को महज ग्रभ्यास कराने के लिए ही गडवडी पैदा करा दी जाती थी।

"मैने लार्ड माउटवैटन से पूछा कि इपी के फकीर दूसरे विश्वयुद्ध के समय तो एकदम खामोश रहे, क्योंकि उन दिनो अग्रेज मुसीवत मे थे, मगर जैसे ही वह लडाई खत्म हुई, अग्रेज खतरे से मुक्त हो गये कि फकीर ने जहाद का शोर मचाना शुरू कर दिया ? क्या इन वातो से जाहिर नही होता कि इस तरह की सारी गडवडिया पैदा करना भी वरतानवी पालिसी का एक हिस्सा है ?

"गाधीजी ने मेरा साथ देते हुए कहा कि मैने किसी ग्रग्नेज को ही लिखी हुई एक ऐसी किताब देखी है जिसमे साफ कहा गया है कि अग्नेजो को जब-जब जरूरत पड़ती है, वे तब-तब इस-तरह के हगामो को हवा देते रहते है। इसपर लार्ड माउटबेटन ने उनसे उस किताब का नाम पूछा। गाधीजी ने बता दिया ग्रीर यहातक कहा कि वह किताब लेकर उन्हें भेज देगे। लिहाजा श्रसल बात तो यही थी कि सरहदी सूबे में सारी खुराफात की जड़ वहा का गवर्नर सर श्रोलाफ करों ही था। इसी वजह से उसे बाद में हटाना भी पड़ा, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ब्रिटिश नीति नहीं बदली। इसीलिए सूबे की श्राम हालत भी नहीं बदली। सूबे की बजारत का न तो हुकूमत के सियासी महकमें पर कोई कट्रोल था, न गवर्नर पर, श्रौर गर्वनर ही बाइसराय का नुमाइदा नोने की हैसियत से सिविल सर्विस पर कट्रोल करता था।

मिल जाते ग्रौर जो चाहते है वह हासिल नहीं कर लेते ?

"बटवारे के वाद भी अयूव खान के भाई ने मुभसे कहा कि चिलये पार्लामेट में चलकर देखे कि क्या कुछ हो सकता है। वह उन दिनो सिवधान सभा के मेम्बर थे। यह मुभे बाद में पता चला कि मुभे साथ ले जाकर वह अपना उल्लू सीधा करना चाहते थे। बाद में उसी ग्रन्स को हमारे खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए उसे व्हिप (चेतक) बनाया गया। ग्रौर उसकी इन खिदमतो के इनाम के तौर पर उसे मार्गल लॉ के बाद बनाई गई पार्लामेट में नायव बजीर की कुर्सी भी दी गई।

"लियाकत ग्रली ने पार्लामेट मे ग्रपनी एक तकरीर मे हमे हिन्दू कहकर वागी करार दे दिया था। जवाव मे मैने दोह-राया कि हम मुसलमान है ग्रौर शरीयत के कानून के मुता-विक रहते है ग्रौर अगर वे हमे समभे तो हम भी उनके भाई है, पाकिस्तानी है और हमने पाकिस्तानी भड़े के प्रति वफा-की हलफ उठाई हुई है। मैने लियाकत से पूछा कि क्या यह ग्रजीव नहीं है कि जो लोग नमाज तक पढ़ना नहीं जानते और महाजरीन के तौर पर पाकिस्तान में आये है, वे हमारे मुसलमान होने और पाकिस्तानी होने पर शक करे? इसपर लियाकत ने खीसे निपोरकर कहा था कि इसीका नाम इन्कलाव है।

"गुलाम मुहम्मद हमे डॉक्टर ग्रसारी के जरिये जानते थे। उन्होने हमे पैगाम भिजवाया कि अगर हम उनके साथ मिल य तो मरकजी हुकूमत मे भी हमारे नुमाइदे लिये जा सकते है ग्रौर हमें सफारतखानो में भी मुनासिब हिस्सा मिल सकता है। हमने नजरियों के फर्क की वजह से उनकी वह पेशकश ठुकरा दी। इस फर्क की बिना यह थी कि मुस्लिम लीग की पालिसी विध्वसात्मक थी, जबिक हम एकता ग्रौर रचनात्मक काम के लिए वचनबद्ध थे। दूसरा फर्क यह कि लीगी लोग ऊचे ग्रोहदों के पीछे दीवाने थे और वे ग्रवाम पर हुकूमत करना चहते थे, जबिक हमारा काम ग्रवाम की खिदमत करना था।

"कराची में जिन्ना ने मुक्ते खाने पर बुलाया। खाने के बाद उन्होने मुभ्रे रोक लिया और एक कमरे मे ले गये। कहने लगे, 'आप हमारे साथ काम क्यो नहीं करते ?' मैने उन्हे बताया कि हमारी जमात तो सिर्फ समाज-सुधार करने के लिए है। यही वात एक बार केन्द्रीय ग्रसेबली में वह खुद भी हमारी हिमायत मे कह चुके थे, जबिक ब्रिटिश हुकूमत ने खुदाई खिदमतगारो के आन्दोलन को राजनीतिक कहा था। जिन्ना ने ही तब यह भी कहा था कि अग्रेजो ने ही मजबूर करके खुदाई खिदमतगारो को राजनीति में धकेला है, क्योंकि समाज-सुवार की हलचल इन्हे ग्राराम से करने नही दी गई। मैने जिन्ना से कहा कि लियाकत तो हमे हिन्दू और बागी कहते फिरते है, तो फिर हमारे साथ काम करने की गुजाइश कहा है ? उसपर जिन्ना ने माफी मागकर कहा कि लियाकत को इस तरह की नाजायज वात नही कहनी चाहिए थी।

"हमने अपने सामाजिक कार्यों के लिए लीग की मदद

मागी थी, मगर नाउम्मीद होकर ही हम काग्रेस के साथ हुए थे। मैने जिन्ना से कहा था—मेरा खयाल है कि सामाजिक रूप मे पिछडे हुए लोगो मे राजनैतिक भावना सुदृढ नही हो सकती और सुदृढ राजनीतिक भावना के विना लोकतत्र का कोई मतलव नही रह जाता। इसी वजह से मै सामाजिक पहलू पर इतना जोर देता हू। मेरी इस वात ने जिन्ना को हिलाकर रख दिया। वह अपनी जगह से उठे और उठकर मुभे सीने से लगा लिया। फिर उन्होने वादा किया कि हर मुमिकन मदद हमे दी जायगी। मैने उन्हे बताया 'मुक्ते मदद नही, बल्कि ग्रापका विश्वास चाहिए।' उन्होने कहा, 'मै तो पहले से ही दो लाख चर्खों के लिए ग्रार्डर दे चुका हू। सर-हदी सूवे का दौरा में ग्रनकरीब ही करनेवाला हू। उस वक्त खुदाई खिदमतगारो से मिलूगा। आप तबतक चर्को से काम चालू करवाये। मैने उन्हे कहा कि चर्खे बनवा लेना म्रासान है, पर उन्हे चालू कराना उतना आसान नही।

"आईनसाज असेम्बली का इजलास अभी चल ही रहा था कि में सरहदी सूबे के लिए रवाना हो गया। वहा मैने अपने लोगो को जिन्ना के साथ हुई अपनी मुलाकात की बात बताते हुए कहा कि अब हमें रचनात्मक कार्यक्रम को जोरो से शुरू करने के लिए कमर कस लेनी चाहिए।"

## कूटनीति की पराकाष्ठा

"ओलाफ करों के बाद डण्डास गवर्नर वनकर आये। ऊचे ओहंदे सब अग्रेजों और उनके पिट्टुम्रों के पास ही थे। जब उन्हें यह पता चना कि हमारा जिन्ना से समभौता हो गया है तो वे लोग डर गये। वडे वजीर अब्दुल कयूम और उसके हिमायतियों के तो पैरोतले से जमीन ही सरक गई। उन्हें लगा कि अगर कुछ किया न गया, तो बस दिन गये समभो।

"जव जिन्ना सरहदी सूबे में आये ग्रौर खुदाई खिदमत-गारों से मिलने का सवाल उठा तब वहा के सरकारी हलकों ने जिन्ना से कहा कि खुदाई खिदमतगारों को मुह लगाना ग्रक्नमदी न होगी। ग्रग्रेज अफसरों ने कहा कि खुदाई खिद-मतगारों को चार माह की मोहलत दी गई थी ग्रौर नतीजा यह हुआ कि ग्रव उन्हें वस में करना ही मुश्किल हो गया है ग्रौर उन्हें काबू करने का एक ही तरीका रह गया है कि उन्हें लीग में मिला लिया जाय, वरना ये लोग वेहद खतर-नाक सावित हो सकते है। अगर ग्राप इनकी मीटिंग में गये तो हो सकता है कि ये ग्रापका कत्ल कर दे।

"हमने जिन्ना से मिलने का वक्त मागा, तो उन्होने माफी मागकर टाल दिया। वजह यह वताई गई कि अगर मै एक गैर-सरकारी मीटिगो मे जामिल होता हू तो वाकी लोग नाराज होगे, क्योंकि यह तो मुमकिन नहीं कि में सभी गैर-सरकारी मीटिगो मे शामिल हो सक्। यह सिर्फ वहानेवाजी थी, क्योकि बाद मे वह कई गैर-सरकारी मीटिगो मे गये।

"इस फूठ को समभकर हमने जिन्ना के किसी जलसे मे न जाने का फैसला किया। इसके बाद भी गवर्नमेट हाउस म्राने का निमन्त्रण पाकर मै वहा गया ग्रौर जिन्ना से मिला **।** उन्होने शिकायती लहजे मे कहा, 'क्या बात है, किसी भी जलसे या पार्टी मे आपसे मुलाकात का मौका नही मिल सका ?' जिस तरह यह वात कही गई उसका मतलब था कि हम जानवू भकर नहीं गये, ग्रौर उनके समारोहों का बहिष्कार करके उनकी तौहीन की । मैने जवाब मे कहा, 'मै तो स्वभावत फकीर हू। जलसे-पार्टिया ग्रमीरो की चीजे है। मेरा इनसे क्या ताल्लुक ?' जिन्ना ने कहा कि आप लोगो की वेहतरी और मुल्क की बहबूदी भी इसीमे है कि आप मुस्लिम लीग मे शामिल हो जाय। मैने पूछा, 'क्या आप हमारी खिदमत का इस्तेमाल करना चाहते है या हमे खिद-मत के लिए वेकार करके रख देना चाहते है ?'

"जिन्ना—यकीनन, मै आपकी खिदमत का इस्तेमाल करना चाहता हू।

"अब्दुल गफ्फार खान—तो फिर खुदाई खिदमतगारो के सदर श्राप वन जाय। मै तो ऐसी जमातो के मार्फत ही काम कर सक्गा।

"जि०—लेकिन मैं तो ग्रापसे कह चुका हू कि मैं ग्रापके साथ हू, ग्राप जो कुछ भी तजवीज करेंगे, वह मुक्ते मजूर होगी। तव आप काम क्यो नहीं कर सकेंगे?

"अ० ग० खा०—मै इन मुस्लिम लीगियो के साथ काम नहीं कर सकता।

"जि०—क्यो ?

"अ० ग० खा०—क्योंकि वे ईमानदार नहीं हैं। वे खुद-गर्ज है ग्रीर लूट मचा रहे है।

"जि०—सबूत क्या है ?

"अ० ग० खा०—हिन्दुस्रो की छोडी हुई करोडो रुपयों की जायदाद वे हडप किये बैठे है। क्या किसीने भी माल-ए-गनीमत (लडाई में मिले लूट के माल) का स्रपना हिस्सा शरीस्रत के कानून के मुताबित सरकारी खजाने मे जमा कराया है।

"जि०-लेकिन सभी तो ऐसे नही है। कुछ तो ईमानदार होते है।

"ग्र० ग० खा०—हा, वही जिन्हे मौका नही मिला। उनके हाथ भी ग्रगर लगता तो वे भी वैसा ही करते।

"श्रव्दुल कय्यूम और उसके पिट्ठुश्रो ने वाद मे हमारे खिलाफ जिन्ना के कान भरने शुरू किये और जिन्ना भी श्रांख मूदकर उनकी हर बात पर यकीन करने लगे।

"श्रीर श्राखिर वे लोग मक्कारीभरी सियासी साजिशों पर उतर श्राये। जिन्ना को एक जलसे मे भाषण करना था। श्रव्दुल कय्यूम ने श्रपने एजेट जलसे मे जगह-जगह तैनात कर दिये श्रीर उन्हें हिदायत दी कि भाषण के बीच गडबड़ी करके सभा-त्याग करे। इस योजना के अनुसार उन्होने भाषण के बीच गड़बड़ी की श्रीर जब भी कोई शख्स उठता तो कय्यूम

चिल्ला पडता 'वदमाश खुदाई खिदमतगारो, तुम अपनी हर-कतो से वाज क्यो नही ग्राते ?'- यह चाल काम कर गई। जिन्ना को यकीन हो गया कि खुदाई खिदमतगार खतरनाक है ग्रीर उन्हे जान से मारने पर तुले हुए है। फलत सरहदी सूवा छोडने से पहले वह हिदायत दे गये कि खुदाई खिदमत-गारो को कुचल डाला जाय। लियाकत अली को इसके लिए खुली छूट दे दी गई कि वह किसी भी डिप्टी कमिश्नर को मुग्रत्तल या वरतरफ कर सकते है।

"जिन्ना के चले जाने के वाद गनी ने डॉक्टर खान को इत्तला दी कि खुदाई खिदमतगारों को कुचलने के लिए किन-घम को फिर से गवर्नर बनाकर बुलाया जा रहा है। किन घम ने आते ही तमाम श्रफसरों को हिदायत दें दी कि खुदाई खिदमतगारों का विरोध मोल न ले। फिर उन्होंने गनी को बुलवाकर उसे मनाने की कोशिश की कि खुदाई खिदमतगार सरहदी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर काम करे। मैने गनी की मार्फत कहलवा दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लीग के साथ हमारा दृष्टिकोण नहीं मिलता, हमारा दृष्टि-कोण रचनात्मक है और उनका विध्वसात्मक। ऐसे में हम साथ-साथ काम कैसे कर सकते है।

"तव मुभे गिरफ्तार कर लिया गया और इल्जाम यह लगाया कि मै कवायिलयों को वलवे के लिए भड़काने के वास्ते इपी के फकीर को रुपये देता हूं। इल्जाम एकदम वेबुनियाद था, लेकिन ऐन उसी वक्त मेरे वेटे वली को भी गाव में गिरफ्तार कर लिया गया।

"हमारी गिरफ्तारी के कोई डेढ महीने बाद, जबकि डाक्टर खानसाहब ग्रभी जेल से बाहर ही थे, चारसद्दा में जुमे की नमाज पढने के लिए खुदाई खिदमतगार इकट्ठे हो रहे थे। अपने गिरफ्तारशुदा साथियो के लिए खुदा से दुआ करने और उनकी रिहाई की माग करने का भी इरादा था। जिस मस्जिद मे उन्हे जाना था वह कुछ ऊचाई पर थी, जहा एक बुजुर्ग के पीछे-पीछे सब जलूस की शक्ल मे जा रहे थे। जलूस पूरी तरह व्यवस्थित था और औरतो ने सिर पर कुरानशरीफ उठा रखे थे। अब्दुल कय्यूम ने चढाई पर मस्जिद में फौजे तैनात कर रखी थी। जैसे ही जलूस मस्जिद की चढाई पर पहुचा कि लोगो पर दनादन गोलिया बरसनी शुरू हो गई। गोलियो की बौछार से कुरानशरीफ के भी चीथडे हवा मे उडने लगे। खिदमतगारो के कमाण्डर ने खुदाई खिद-मतगारों को हुक्म दिया कि वे जमीन पर लेट जाय। वे जमीन पर उल्टे लेट गये, तो मशीनगनों के मुह उनकी तरफ कर दिये गए। गोलियों से जो बचे उनपर नमाज पढते वक्त हमला किया गया। उनसे कहा गया कि उन्हे नमाज पढने का कोई हक नहीं, क्योंकि वे 'हिन्दू' है। जिस मस्जिद में उन्होने नमाज पढी, उसे 'हिन्दुश्रों की मस्जिद' कहा गया। उन्हे नगा करके गन्दे तालावो में फेक दिया गया। एक तरफ की दाढी-मूछ काटकर उन्हे गघो पर विठाकर शहर में घुमाया गया। उसके अलावा उन्हे ग्रौर भी कई वीभत्स तरीको से सताया गया श्रौर उन्हीकी श्रौरतो के सामने उन्हें बेइज्जत और जलील किया गया।

"इसके फीरन ही बाद डा० खानसाहव और मेरे वेटे अव्दुल गनी को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

"जब मुभे जेल मे रहते तीन साल हो गये, एक दिन लियाकत अली की हिदायत के मुताविक जेल-सुपरिटेडेट मुभसे पूछने आया कि हम अब भी मुस्लिम लीग मे शामिल होने को तैयार है या नही वटवारे के वारे मे भी हमारे खया-लात जानने चाहे कि क्या हम उसे जारी रखने के हक मे है या खत्म कर देने के। मैंने जवाब दिया कि हम तो कैदी है, सियासी भगडों से हमारा क्या मतलब जिहातक लीगी हुकूमत मे शामिल होने का ताल्लुक था, मैंने कहा कि लीगियों के लिए हुकूमत का मकसद है जाती ताकत हासिल करना, जबकि हमारी निगाह में अवाम की खिदमत करने का वह एक जरिया है, इसलिए हम दोनों किस तरह एकजुट हो सकते है

"सन् १९५३ मे, जविक मै अभी जेल मे ही था, एक सरदार बहादुर खान मुभसे मिलने आये। उन्होने मुभे बताया कि केन्द्रीय सरकार मुभे बरावर जेल मे रखने के हक मे नही है और मुभे छोडना चाहती है। मगर उसे डर है कि हमारे साथ जो जुल्म हुए, उन्हे हम कभी नहीं भूलेंगे और इसके लिए सरकार को माफ नहीं करेंगे। मैने कहा कि खुदाई खिदमतगार के नाते मैं तो अहिसा में विश्वास रखता हू और वदला लेने की बात कभी सोच ही नहीं सकता। लेकिन अधि-कारियों को मेरी रिहाई की तवतक चिन्ता नहीं करनी चाहिए जवतक कि उन्हें मेरी निर्दोषिता का यकीन न हो जाय और उन्हें मुक्से कोई डर न रहे। इसके बाद सरदार बहादुर चले गये, लेकिन थोडी देर बाद फिर ग्राये और कहा कि मेरी रिहाई का फैसला कर लिया गया है।

"मगर उसके बाद भी चार साल तक मुभे १८१८ के बगाल रेगूलेशन के मातहत नजरबन्द रखा गया। इन चार वर्षों मे एक साल मैने सर्किट हाउस मे बिताया। इस तरह सात साल वीत जाने पर भी वे मुभे छोडना नही चाहते थे। बगाल रेगूलेशन के मातहत मेरी नजरबन्दी खत्म करके उन्होने मुभे सुरक्षा अध्यादेश के मातहत पजाब मे बन्द कर दिया। पहले मुक्ते वाह मे रखा गया, फिर छछ मे। एक दिन ग्रखबार के कुछ लोग मुभसे मिलने ग्राये। उन्होने मुभरे वताया कि इस्कन्दर मिर्जा ने कहा है कि वह मुभ्ते फिर से गिरफ्तार करना चाहते है। पहले तो हमारे खिलाफ इलजाम यह था कि हम 'हिन्दू' ग्रौर हिन्दुस्तानी जासूस है, मगर वह बहाना अब पुराना हो चुका था। अब यह इलजाम लगाया जायगा कि मै श्रफगानिस्तान के साथ मिलकर साजिश कर रहा हु।

''इसी बीच ग्रव्हुल कय्यूम की जगह ग्रव्हुल रशीद सरहदी सूबे के बड़े वजीर होकर ग्रा गये। १२ जुलाई, १६५५ को उन्होंने मरी में 'एक इकाई' पर भाषण करते हुए कहा कि इस वक्त बगाल रेगूलेशन के या डिफेस ग्रांडिनेस के मातहत कोई भी नजरबन्द हमारे यहा नहीं है। उनके इस कथन को पूर्वी बगाल के एक बगाली प्रतिनिधि प्रो० राजकुमार चक्रवर्ती ने चुनौती दी ग्रौर मेरा नाम नजरबन्दी में लेकर उनका खण्डन किया । पर ग्रव्दुल रशीद ने कहा कि खानसाहव के लिए लगा-तार केन्द्रीय सरकार जिम्मेवार है। जहातक हमारा (ग्रव्दुल रशीद का) ताल्लुक है, हम तो सरहदी सूबे मे उनका स्वागत ही करेगे।

"इस्कन्दर मिर्जा को लगा कि अव्दुल रशीद के इस बयान से स्थिति बिगड गई है। इसलिए जब केन्द्रीय सरकार के पास कोई बहाना न रहा, तो उसने ऐलान किया कि सरहदी सूबे की हुकूमत खानसाहब को जलावतन नहीं करना चाहती, तो हमे भी उन्हें जेल से बाहर रखने में कोई ऐतराज नहीं है। इसके बाद मेरे खिलाफ सारी पावन्दिया हटा दी गई।

इसके बाद ग्रव्दुल रशीद को भी शीघ्र ही पदच्युत कर दिया गया।"

बाद की कहानी बहुत मुख्तसिर है। पाकिस्तान के शासक अपनी 'एक इकाई' की योजना को अमल में लाने पर तुले हुए थे। इसका मकसद यह था कि पिक्चमी पाकिस्तान के चार सूबो और दस छोटी रियासतों को मिलाकर एक कर दिया जाय और इस तरह पिक्चम पाकिस्तान के ४२६ लाख निवासियों को पूर्वी पाकिस्तान के ५०८ लाख निवासियों के बराबर बना दिया जाय। पूर्वी पाकिस्तानियों ने तो इस वेइन्साफी की सख्त मुखालिफत की है, मगर पश्तों बोलने वालों की एक अलग इकाईवाली मांग की तो जड पर ही इससे प्रहार होता था। बादशाह खान ने इस विना पर इसकी मुखालिफत की कि यह सबद्ध लोगों के हित में नहीं है। न तो सिन्ध इसे चाहता है, न बिलोचिस्तान और न

सरहदी सूवा ही।

इसके वजाय उन्होने दो इकाइयोवाली एक तजवीज पेश की। कहा कि एक मे तो पिश्चमी पजाववाले रहे ग्रौर दूसरी मे पिश्चमी पाकिस्तान के सभी वाकी हिस्से, वशर्ते कि वे उसके लिए तैयार हो। लेकिन चौघरी मोहम्मद ग्रली इस वात पर दृढ थे कि पूरे पाकिस्तान की या तो एक इकाई वने या फिर कुछ भी नही।

पूर्वी वगाल ने भी इस एक इकाईवाली तजवीज की जोरदार मुखालिफत की, क्योंकि इसके ग्रमल में आने के वाद पजावी मुसलमानों का पूरे पाकिस्तान पर वोलवाला हो जाता, जिसे न तो वंगाल सहन करता, न सिंध ग्रीर विलो-चिस्तान ग्रीर न सरहदी सूवा। इस तरह यह तजवीज पार्ल-मेण्ट में ग्रागे नहीं वढ पाई।

उन दिनो गुलाममुहम्मद पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे। उन्होने वादशाह खान के भाई डा॰ खानसाहन के साथ समभौते की वातचीत गुरू की। उन्होने यह भी तसलीम किया कि खुदाई खिदमतगारों के साथ वाकई बहुत वहीं ज्यादती हुई है ग्रांर उनके लिए यह सब भूल जाना भी वडा मुश्किल हे। वादशाह खान ने गुलाम मुहम्मद को इस बात का भी यकीन दिलाया कि उनके दिल में बदने की कोई भावना नहीं है। हालांकि न सिर्फ खुदाई खिदमतगारों के साथ बल्क पूरे परुतून प्रवाम के साथ बेड़साफी की गई है, मगर हम तो बहुत पहले ही जुल्म करनेवालों को माफ कर चुने हैं।

श्रिवनारियों की तरफ से दलील दी गई कि पिंचमी पाकिस्तान को एक इकाई बनाना जरूरी है, क्यों कि श्रावपाशी, यातायात श्रीर बडी श्रौद्योगिक योजनाश्रों के लिए एक ही कट्रोल होना वाछनीय है। वादशाह खान ने कहा, यह सव खुदमुख्त्यार इकाइयों का सघ बनाने से भी हो सकता है। उन्होंने जनता का जीवन-स्तर ऊचा उठाने के कार्यक्रम पर जोर दिया।

इस्कन्दर मिर्जा यह जानते थे कि वादगाह खान को ग्राम-सुधार के कार्य मे वडी दिलचस्पी है, इसलिए चौ० मुह-म्मदप्रली ने ग्राम-सुधार की जो योजना वनाई थी, उसे प्रस्तुत कर यह काम सम्हालने के लिए उनसे कहा। बादशाह खान ने कहा कि मै यह जिम्मेदारी लेने को तैयार हू, पर पहले एक इकाईवाले मामले का तसल्लीवख्श फैसला हो जाना चाहिए।

इस्कन्दर मिर्जा ने कहा कि एक इकाईवाला सवाल तो अव हुकूमत की इज्जत का सवाल वन चुकी है, अगर इससे पीछे हटते है तो दुनिया के सामने नाक कटती है। बादशाह खान ने जवाब दिया कि मुल्क की अदरूनी मजवूती और पाकिस्तान के तमाम तबको का पूरे दिल से आपस मे मिल-कर काम करना ज्यादा अहमियत रखता है। अगर वे सव घर मे मिलकर एक दिमाग से सोचते है तो दूसरे मुल्को की निगाह मे उनकी इज्जत अपने-आप बढेगी। इस सवके लिए पख्तूनो की हमदर्दी और मदद हासिल करना बहुत जरूरी है और वह तभी हो सकता है जविक उनकी जायज मागो को जम्हूरी तरीको से पूरा किया जाय। उन्हों ने पूछा कि मुक्ते ग्रवाम के सामने ग्रपना नजरिया रखने का मौका नयों निही दिया जाता, जबकि हुकुमरान लोग अपनी एक इकाई- वाली तजवीज का ग्रपने हक में वदस्तूर प्रचार किये जाते है ?

इस्कन्दर मिर्जा ने माना कि वादशाह खान को अपना नजिरया रखने का पूरा हक है, मगर जैसे ही उन्होंने ऐसा किया कि उन्हें दफा १२३ए, १२४ए ग्रीर १५३ए के मातहत गिरफ्तार कर लिया गया। इलजाम यह लगाया गया कि वह पाकिस्तान के लोगों को भड़काते हैं ग्रीर दिलों में नफरत पैदा करके बगावत के लिए उन्हें ग्रामादा करते हैं। जून १९५६ से जनवरी १९५७ तक लाहौर-जेल में विचाराधीन कैदी की तरह रहने के बाद उन्हें अदालत के उठने तक की कैद ग्रीर १४,००० रु० जुर्माना की सजा दी गई। उन्होंने जुर्माना देने से इन्कार किया तो उनकी जायदाद जव्त कर ली गई। लाहार से हटाकर उन्हें हिरपुर-जेल में भेजा गया ग्रीर तभी छोड़ा गया जबिक पाकिस्तान में मार्जल ला लगने

प्रमत्वर १६५ में उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया श्रीर १६६० के प्राप्तिर तक वह जेल में ही रहे। फिर प्रश्नैन १६६१ में गिरफ्तार किया गया श्रीर ३० जनवरी,१६६४ को नय जाकर छोड़ा जयकि उनकी तन्दुरस्ती पूरी तरह से गिर चुनी थी। पाकिस्तानी शासक यह नहीं चाहते थे कि उनकी नौत जेन में हो श्रीर उससे मुत्क में उनकी ददनानी हो। इसलिए उन्हें घर में नजरबन्द रखा गया। अधिकारियों ने शायद समभ लिया था कि अब यह बचेंगे नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

बादशाह खान के इस तरह लगातार जेल मे रहने की वजह से दुनियाभर की निगाह उनपर गई। एमनेस्टी इण्टर-नेशनल ने तो उन्हें उस 'साल के महान बन्दी' के रूप मे चुनकर इस तथ्य को ग्रौर उजागर किया। ग्राखिर ग्रक्तूवर १९६४ में जब उनकी तन्दुरुस्ती बिल्कुल बेकार हो चुकी थी तब उन्हें इलाज के लिए इग्लैंड जाने की इजाजत दी गई।

: 5 .

# हिन्दुस्तान का वादा

२६ जुलाई, १६६४

पिछले कुछ दिनों में खानसाहव यह बात कई बार कह चुके हैं कि अगर वह बटवारे की योजना को मान लेते तो उन्हें पख्तूनिस्तान भी मिल गया होता और पख्तूनों के लिए वे सवकुछ हासिल कर चुके होते। उन्होंने यह भी बताया कि बटवारे के वक्त गांधीजी ने उनसे कहा था, अगर उन्हें सताया गया तो आजाद हिन्दुस्तान उनकी मदद किये वगैर नहीं रहेगा। मगर वह वादा पूरा नहीं किया गया। गांधीजी अगर जिन्दा होते, तो ऐसा हर्गिज न होने देते। हिन्दुस्तान को इस वादाखिलाफी के लिए प्रायश्चित्त करना

### नाहिए।

पुरानी बानों को याद करने हुए उन्होंने बताया कि कायेन नार्यकारिणों की बैठक में जब बेटवारे का फैनना किया गया उस बबन गांधीजों ने उनसे प्रहानक यहां पा कि ब्रगर परतूनों के साप कभी भी ज्यादनी की गई तो हिन्दुस्तान इसके निए लड़ेगा और पाकिस्तान प्रगर मीं घे रास्ते में नहीं मानेगा नो समय तो जग भी छिउ नकता है। गांथीजी ने यही बात बाद में जानसाहब के एक नजबीकी रिस्तंदार में भी। वहीं जब प्राजादी के बाद वह उनसे मिनने दिल्ता गये थे उन्होंने गांधीजी में पूछा था कि उस सूरन में पापती अहिंगा का गया होगा है उनके बहु पूछने पर गांधीजी ने हैंग कर जवाब दिया था, 'भेगे प्रहित्ता की आप पित्र न बने, इसकों में सम्हाद हुगा।'

कर उन्हें इखलाक से गिरा रही है। सिन्ध में गुलाम मुहम्मद बैरेज पर शरणाथियों के लिए रखी गई जमीन में छव्वीस फीसदी पर अवकाश प्राप्त पजाबी फौजी सिपाहियों को बसा दिया गया है। थारक्षेत्र में भी यहीं सब किया गया है, ताकि सरहदी इलाकों में पजाबी ग्रौर गैरपजाबी ग्राबादी का अनु-पात बदलकर सीमा के ग्रासपास के इलाको पर अपना शासन और भी मजबूत किया जा सके। मगर खानसाहव को यकीन था कि इससे कुछ होना-जाना नहीं।

मैने खानसाहब से पूछा कि अब आपका तात्कालिक कार्यक्रम क्या है ? उन्होने कहा कि मै अफगान हुकूमत की स्वीकृति और मदद से खुदाई खिदमतगार आन्दोलन फिर से शुरू करना चाहता हू।

"क्या यह आन्दोलन पहले जैसा ही होगा या उससे कुछ अलग ढग का ?" मैने उनसे पूछा, क्योकि उनके आसपास के कुछ लोगो को मैने हथियार भीर लडाई के साज-सामान की बात करते सुना था।

वह बोले, "हमारा सव काम ग्रहिसात्मक ही होगा, क्योंकि मैं श्रहिसा के लिए वचनवद्ध हू। पठानों में श्रापसी जगोजहद दूर करने की मेरी हमेशा कोशिश रही है।"

"मै जानता हू कि इस किस्म का आन्दोलन गुरू करना खतरे से खाली नहीं", उन्होने कहा, "मगर मै कर भी क्या सकता हू श्रगर मैं हलचल गुरू नहीं करता, या उसमें नाकामयाबी होती है, तो इस वात का बडा खतरा है कि पठान काबू से निकल जाय और हताश होकर चाहे जो कर वैठे। यह बहुत दु खदायी बात होगी। इस सभावना को टाल-ने के लिए ही मैने खुदाई खिदमतगार सगठन को फिर से शुरू करने का काम उठाया है। ऐसा न किया गया, तो कौम के रूप मे पठानो की हस्ती ही खत्म हो जायगी, जिसे हम कभी बद्दित नहीं कर सकते। पठान ग्रात्मसम्पण करके कुचल डाले जाय ग्रौर उनके हौसले हमेशा के लिए पस्त हो जाय, यह मैं नहीं होने दे सकता।

"पठान भीषण योद्धा यो को स्रिहिसा के व्रतधारी वह कैसे बना सके ?" यह पूछने पर उन्होंने बताया कि उनके जीवन में घुल-मिलकर और अपने उदाहरण से मैं उनके जीवन को घड रहा हू। ज्यादातर वक्त मैं श्राम लोगों की तरह गावों में उन्हींके घरों में रहता हू। हमने उन्हों रोजमर्रा की बुनियादी वाते सिखाई—मसलन साफ और स्वस्थ रहना, श्रापस में शान्ति से रहना, सामाजिक कुरीतियों श्रीर गलत परपराश्रों को छोडना श्रादि। हमने खुदाई खिदमतगारों को समभाया कि खुदा की खिदमत वे खुदा के बदो की खिदमत करके ही कर सकेंगे।

मैने पूछा कि इस आन्दोलन को फिर से शुरू करने में दिक्कते क्या है ? उन्होंने जवाब दिया कि खुदगर्ज लोग जमहूरियत से डरते थे और इसलिए मुक्तसे भी घबराते थे। उन्होंने यह डर आम लोगों में बराबर फैलाया। मगर अब लोगों में विश्वास लौट रहा है। हम खानों को बताते है कि हम यह नहीं चाहते कि वे खान न रहे, हम तो इतना ही चाहते है कि और लोग भी खान बन जाय। इस वात का तो श्रापको डर नहीं न ? वे जवाब देते है कि "हर्गिज नहीं।"

खानसाहब ने श्रपनी बात जारी रखते हुए कहा, "लोग बहुत बडी तादाद मे हमारे साथ हैं। जब मै हेरात के दौरे पर गया तब आप अगर साथ होते तो देखते कि कैसे लडके-लडकिया ग्रौर मर्द-ग्रौरते मकानो की छतो ग्रौर पेडो की शाखो पर लदे पडे थे। लोग मेरे पास आते है, तो मै उनसे कहता हू—आप मेरे दीदार के लिए, मेरे हाथ चूमने या मुभे शुकराना देने इसलिए आते है कि आपको कहा गया है, इससे भ्रापको सवाब मिलेगा। लेकिन यह सव भूठ है। ये गलत बाते श्रापको उन लोगो ने बतलाई है जो श्रपने जाती फायदे के लिए लोगों को वेवकूफ बना रहे है। मुभे इनमे से कुछ भी नही चाहिए। मै तो सिर्फ ग्राप लोगो की खिदमत करना चाहता हू, भ्राप लोगो को खुदाई खिदमतगार बनाना चाहता हू, क्योकि खुदा की खिदमत करने का खुदा के बन्दो की खिदमत करने के सिवा ग्रौर कोई रास्ता ही नही है।"

मैने यह भी जानना चाहा कि अवकी बार शुरू किया गया आन्दोलन भी उतना ही लोकप्रिय हो रहा है या नहीं जितना कि सरहदी सूबे में हुआ था ? उन्होंने कहा कि पहले से बहुत फर्क है। अवकी बार पहले की बिनस्वत ज्यादा जोश है। पहले तो मुभे उन लोगों से निपटना पडता था जिन्हें ब्रिटिश हुकूमत ने इखलाक से गिराया हुआ था और वे गुलाम जहनियत के थे। अवकी बार जिन लोगों के बीच

मै काम कर रहा हू वे सीधे-सादे है श्रौर उनकी तरह गिरे हुए नही है। वे आजादी मे ही वडे हुए है। इसलिए वे स्वतः ही ग्रागे ग्राते है ग्रौर मेरा काम ग्रासान हो गया है।

मैने पूछा कि पठानों मे अनुशासन पैदा करना क्या मुश्किल काम नही ? इसपर उन्होने कहा कि सिपाहियाना कौम होने के नाते यह खूबी तो इनमे पहले से ही मौजूद थी, मुभे तो सिर्फ उस खूबी को श्रहिसा की तरफ मोड देने का ही काम करना पड़ा। अपनी वात साफ करने के लिए उन्होने गाधीजी की एक बात याद दिलाई। 'भारत छोड़ो' ग्रान्दोलन के वाद वह वम्बई के विरला-भवन मे गांधीजी के साथ रहे थे। एक दिन वातो-ही-वातो मे उन्होने गाघीजी से कहा, "महात्माजी, क्या यह हैरानी की वात नही कि इस आन्दोलन के दौरान मुल्क के अनेक हिस्सो मे हिसा फूटी, लेकिन पठान विल्कुल शान्त रहे ?" गांधीजी ने जवाव मे कहा, "खानसाहव, क्या मैने आपको अक्सर यह वात नही कही कि ऋहिसा वहादुरो का हथियार है ? पठानों ने जो हिसा छोड़ी है, वह किसी कमजोरी की वजह से नहीं वल्कि ग्रपनी ताकत महसूस करके छोडी है। मुभे तो इसमे रत्तीभर भी हैरानी नही हुई कि उन्होने वहादुरो की श्रहिसा की मिसाल कायम की है।"

मैने डरते-डरते यह वात पूछी कि अगर हिन्दुस्तान उनकी मदद को आगे आये तो क्या उससे उन्हे जाती तौर पर नुक-सान न होगा ? और क्या उससे उनमें और पाकिस्तान के वीच किसी समकौते की रही-सही उम्मीद भी न जाती रहेगी ? उन्होंने जवाव में कहा कि जहातक मेरा जाती सवाल है, मैं तो हर उम्मीद से हाथ घो चुका हू और भ्रव हर्गिज पाकि-स्तान नही लौटूगा। बाकी रही वात पाकिस्तान के साथ किसी समभौते की, सो उसका सवाल ही नही उठता।

उन्होने वताया कि वह हर मुमिकन कोशिंग करके हार चुके और अब मजवूरन इस नतीं पर पहुंचे है कि पाकिस्तान कभी सुधरनेवाला नहीं। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान अगर एक नहीं ग्राधा दर्जन कश्मीर भी उसे दे दे तब भी पाकिस्तान के साथ उसकी दोस्ती नहीं होगी। मेरा तो यकीन बेतरह हिल चुका है, अब पाकिस्तान से मुभे कुछ लेना-देना नहीं। मैं 'करूगा या मरूगा' पर आगया हू या तो पल्तूनिस्तान लेकर रहूगा या उसे हासिल करने की कोशिश करते हुए मर जाऊगा।

मैने पूछा कि क्या कभी हिन्दुस्तान ग्राने का प्रोग्राम भी वनायेगे, तो उन्होने कहा—हा, ग्रा सकता हू, वशर्ते कि हिन्दुस्तान मुभे मदद का वादा दे ग्रीर पख्तूनिस्तान के सवाल को ग्रपना बना ले। फिर मैने पूछा कि ग्राप ग्रवाम की राय को ग्रपने हक मे करने की खातिर क्या हिन्दुस्तान ग्राने की नहीं सोच सकते? इसपर भी उन्होने यही कहा कि यह भी इसपर निर्भर है कि भारत की सरकार क्या रवया इख्त-यार करती है। इसके ग्रवावा इस वात का उन्हे बडा खयाल है कि पहले ग्रफगानिस्तान मे तो उन्हे कुछ ठोस काम कर ही लेना चाहिए।

खानसाहव ने वताया कि जव गाघीजी को भ्रमरीका या यूरोप की दावत दी गई, तो उन्होने कहा था. कि दूसरे मुल्को पर ग्रसर डालने की मै तबतक कोई उम्मीद नहीं रख सकता जबतक ग्रपने ही मुल्क में मैने पहले कुछ न कर दिखाया हो। यही जवाब मेरा उन लोगों को है, जो मुभ्ने ग्रमरीका या ग्रौर देशों से मदद लेने को जाने के लिए कहते है।

खानसाहब महसूस करते है कि अगर हिन्दुस्तान श्रौर अफगानिस्तान उनकी पूरी मदद करे तो पख्तूनिस्तान का मसला विना किसी बाहरी मदद के श्रौर विना जग के ही हल हो सकता है। मैने पूछा कि हिन्दुस्तान किस रूप में मदद कर सकता है? उन्होंने जवाब दिया—सबद्ध पक्षों पर श्रुपनी पूरी नैतिक, श्राधिक ग्रौर राजनैतिक शिवत का दवाव डालकर। बटवारे के वक्त गांधीजी ने हमें जो मदद का वचन दिया था, उसके कारण हिन्दुस्तान एक तरह से नैतिक रूप में इस वात के लिए बधा हुग्रा है कि वह हमारे लिए भी वह सब करे जो ग्रपने लिए जिन्दगी ग्रौर मौत का सवाल पैदा होने पर करेगा।

जब मै उनकी वाते सुन रहा था, तो जो बात मेरे मन मे सबसे ज्यादा महसूस हो रही थी ग्रौर मुक्ते हैरत मे डाल रही थी वह थी इस खुदा के वन्दे की ग्रजेय भावना। वह जेल के सीखचो के पीछे से दुखे दिल के साथ सवकुछ मटियामेट होता देखते रहे जिसकी खातिर उन्होंने पूरी जिन्दगी दाव पर लगा दी थी, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। बल्कि ग्रपने जीवन की ढलती हुई साक्त मे जबकि हर तरफ विरोध-ही-विरोध दिखाई दे रहा है ग्रब भी, अपने-पुराने ग्रौजारों के सहारे गिरे हुए महल को फिर से बैसा ही वनाने के महान कार्य मे कमर कसके तैयार हैं।

मेरे कानो में उनके वे शब्द गूज रहे थे जो कि उन्होंने गुस्से से नहीं मगर दर्द से भरकर कहे थे कि हिन्दुस्तान आजादी के मजे लूट रहा है और उन लोगों को भुला वैठा है, जिन्होंने आजादी को हासिल करने में उसकी मदद की थी लेकिन खुद आजादी से विचत रह गये। मेरी गर्दन शर्म से भुक गई और मैने यह स्वीकार कर लिया कि हिन्दुस्तान को उस मित्रद्रोह से मुक्ति नहीं मिल सकती, जिसे गीता की भाषा में विनोवाजी ने 'मित्रद्रोहे च पातकम्' कहा है।

मैंने उन्हे यह भी वताया कि हिन्दुस्तान अगर अवतक इस दिशा में कुछ नहीं कर सका, तो इसके कारण थे। मगर अव हालात वदल चुके है और मुभ्ते यकीन है कि अब वह अपनी जिम्मेदारी के प्रति जागरूक हो जायगा और हर मुम-किन तरीके से अपना वादा पूरा करेगा। २७ जुलाई, १६६५

लानसाहव ने मुक्ते वताया कि म्राज हमे उनके साथी कलीमुल्ला मतीन के साथ खाना खाना होगा। कलीमुल्ला म्रसदुल्ला खान मतीन के भाई ग्रौर वजौर के उन उमरा खान मतीन के पोते हैं जिनका नाम ग्रफगानिस्तान के इति-हास मे गर्व के साथ लिया जाता है। वह स्वभाव से शर्मीले ग्रौर अत्यन्त नम्र हैं। उनके चेहरे से संस्कृति ग्रौर संभ्यता टपकती है। खानसाहव ने कहा, "वह इस कदर सीधे-सादे ग्रौर शर्मीले हैं कि मुक्ते ग्रक्सर टोकना भी पड़ा है कि ग्रपनी इस खूवी को इतनी इंतहा तक न पहुंचाग्रो।" दोपहर को खानसाहव, गरान, गनी श्रौर मै उस गाव के लिए रवाना हुए जिसमें कलीमुल्ला के भाई रहते थे। रास्ते में खानसाहव ने मुक्ते बताया, "मैने उसे कहला दिया है कि हमारे लिए सिर्फ मसूर की दाल श्रौर नान ही पकाया जाय।" मौसम सुहाबना था। कभी धूप निकल श्राती तो कभी वादल छा जाते। श्रासपास की पहाडियो से ठण्डी व ताजी हवा के भोके श्रा रहे थे। तग पहाडी रास्तो मे, पहाडी चोटियो की छाया में बर्फ की लकीरे चमक रही थी। शाही मेहमानखाने के बाग मे से होकर हम निकले, जो बडा बढिया था। पुराने ढग के पठानी घरो की तरह कलीमुल्ला के घर पहुचने पर देखा कि वह भी कच्ची दीवार से घिरा हुशा था। श्रागन मे सेब श्रौर शहतूत के दरस्त फलो से लदे हुए थे श्रौर चारो तरफ चारे के हरे-हरे खेत थे।

"मकान कच्चा है," खानसाहब ने कहा, "मगर ग्रन्दर ग्राप देखेंगे कि ग्रासाइश का सव सामान मौजूद है।"

ग्रौर वह ठीक वैसा ही निकला भी। रेशम के गहीं पर मखमली मसनदों के सहारे हम बैठ गये। नीचे एक निहायत ग्रालीशान कालीन बिछा हुग्रा था। घर में बिजली थी, रेडियो भी। खाने से पहले पश्तो-गीत गाये गए, लेकिन खाना मसूर की दाल ग्रौर नान की वजाय शानदार दावत जैसा ही परोसा गया। फिर जब बाकी के मेहमान चले गये तब घर की ग्रौरते खानसाहब से मिलने ग्राई।

रात का खाना हमने जनरल थापर के यहां खाया। जनरल के खास साथी ग्रौर परिवार के लोग भी वहा मौजूद थे। खाने के वाद श्रौरतो ने खानसाहब को घेर लिया श्रौर देर रात तक उलभाये रखा। श्राघी रात के वाद हम लोग लौट सके। जब मैने खानसाहब को यह वताया कि इतना वक्त हो चुका है तो वह बोले, "हा, मगर यह शाम बहुत ही श्रच्छी वीती। मै तो हिन्दुस्तान को प्यार करता हू। लेकिन लोग हिन्दू-मुसलमान रूप मे बात करते है, यह क्या तमाशा है।"

3

#### ग्राज का काबुल

२८ जुलाई, १६६५

जो कोई भी काबुल शहर में से गुजरे, वह वहां की चौडी सडकों के दोनों तरफ लगी रूपहली चिनार की पिक्तयों और पाशाखाना के दरखतों से प्रभावित हुए विना नहीं रह सकता। पाशाखाना की पित्तया इस कदर चिपकनी होती है कि मच्छर उनसे छूकर फिर छूट ही नहीं सकते, वहीं ढेर हो जाते हैं। काबुल में ग्राधुनिक ग्रस्पताल श्रीर ऐसे स्कूल है जहां ज्यादातर बच्चों को न सिर्फ मुपत तालीम ग्रीर किताबें मिलती है विलक खाना श्रीर रहना भी मुपत है। बड़े-बड़े बाजार, जलपानगृह, सिनेमा श्रीर होटल भी वहां है। जगह-जगह ऊची-ऊची ग्राधुनिक इमारते उभरती चली श्रा रहीं है, हालांकि वहां इमारत बनाने का खर्च बेहद ज्यादा पडता है। ग्रफ्गा-

निस्तान की स्थित सामरिक महत्व की होने के कारण वहां
पैसे की कमी नही पड़ती। इसी स्थित के कारण शीत-युद्ध
के समय यह अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीति का ग्रहुा बना रहता है।
चीन ने ग्रभी हाल में इसे १३ करोड़ रुपये का कर्ज दिया।
इसपर ग्रमरीकी राजदूत भागा हुग्रा अपने देश गया ग्रीर
इससे बटी रकम का कर्जा मजूर करा लाया। रूस ग्रकेला
ही ये सब मिलकर जितना खर्च करते हैं उससे ज्यादा यहा
खर्च कर रहा है। ग्रफगानिस्तान ने चीनी मदद तो ले ली,
मगर ज्यादा बड़ी तादाद में चीनी ग्रमले को अपने यहा घुमने
नहीं दिया। चीन ने जो सड़क बनाने ग्रीर बड़े कारखाने
लगाने का सुभाव दिया था उसे भी ठुकरा दिया। इसके
बजाय उन्हें छोटे-मोटे काम सांप दिये, जैसे फराों की खेती,
शहद की मिल्खया पालना ग्रीर मुर्गीयाना खोलना वगैरा।

कल और आज मैं वक्त तय कर महक्षमा तालीम के जिंदी डायरेक्टर श्री अब्दुल रहमान और महक्षमा सेहत के डायरेक्टर डाक्टर हक्षमी से मिला। श्री रहमान ने जो स्वायटे मुक्ते बताये वे दिखाते हैं कि अफगानिस्तान शिक्षा के मामने में तेजी से बीसबी नदी के करीब आने की कोशिया कर रहा है। सन् १६५१ से लेकर १६६३ तक यूनीविन्धी के पेयुएटो की तादाद ७७ में बटकर ३२४ तक आ एनची भी, जिनमें ३६ औरते भी।

जो पहले २८ थे ग्रव ६० हो गये है। सरकारी स्कूलो की गिनती भी १९५० से १९६४ मे ३७३ से वढकर १३७० तक पहुच गई थी।

लडिकयो के स्कूलो की सख्या वडी तेजी से वढी है। १६२० मे ५ स्कूल थे, १६६४ मे २३६ हो गये। १६५१ मे छात्र-सख्या ६८,७३८ थी, जिनमें ८६० लडिकया थी। १६६४ मे कुल छात्र ३,४७,८५४ हो गये, इनमे ५०,८३५ लडिकया थी।

जिस रफ्तार से भ्रौरतो की भ्राजादी वढती जा रही है उसका अन्दाजा कामकाजी स्कूलो मे भर्ती होनेवाली औरतो की तादाद से लगाया जा सकता है। ऐसे स्कूलो की कुल छात्र-सख्या १०,२६३ में से ग्रीरते १५२६ है। परदा भी तेजी से गायब हो रहा है। कॉफी हाउसो ग्रौर जलपानगृहो मे श्रीर शहर मे जहा-तहा श्रीरते श्राजादी के साथ घूमती-फिरती दिखाई पडती है। सब जगह पश्चिमी लिवास का जोर है। काम-धधो मे वे तेजी के साथ ऊचे-ऊचे ग्रोहदो पर पहुचना चाहती है। यहातक कि छोटे पदो पर कोई काम ही करना नही चाहती। निस्सदेह इससे ग्रच्छी-खासी समस्या ही पैदा हो गई है। स्वास्थ्य के बारे मे महकमा सेहत के डाय-रेक्टर ने शिकायतन बतलाया कि लोग समभते है, ग्रस्पताल बनवा देने से ही सबकुछ हो जायगा, बाकी तो यह सोच लेते है कि डाक्टर लोग सब सम्हाल लेगे। "मगर डाक्टर बेचारे क्या करे, जब ग्रस्पताल में काफी नर्से ही न हो? मजा यह है कि हर लडकी डाक्टर ही बनना चाहती है,

नर्स या दाई बनना कोई पसद नहीं करती। ग्रौर-तो-और ग्रपनी लडकी को भी मैं निसंग की तालीम पाने के लिए राजी नहीं कर पाया।"

तकनीकी ट्रेनिंग पाये हुए लोगों की यहा बड़ी कमी है। मिसाल के तौर पर डाक्टर हकमी ने मुक्ते बताया कि तकरी-वन सारी ही एक्स-रे मशोने खराव पड़ी है, क्यों कि उन्हें ठीक करनेवाला कोई नहीं और यह हालत सिर्फ चिकित्सा के क्षेत्र में ही नहीं है, अन्यत्र भी यहीं हाल है। मोटर कार की सर्विस कराने का कम-से-कम खर्च यहा चालीस रुपये आता है। 'टाइम्स ऑफ काबुल' नामक समाचार-पत्र के २५ जुलाई, १६६५ के अक में इस प्रकार छपा था

"बहुत काफी मशीने गोदामो में ग्रौर इघर-उघर पड़ी जग खा रही है, जबिक उनसे बीसियो खेत जोते, वोये ग्रौर काटे जा सकते थे।

"ज्यादातर मशीने तो कभी इस्तेमाल ही नही की गई ग्रौर ग्रभीतक जहाज से उतरी वक्सो में बद पड़ी है। बाकी भी वहुत कम इस्तेमाल की गई है ग्रौर ग्रभी तक खासी ग्रच्छी हालत में है। कुछ में जरूर मरम्मत की जरूरत है, जविक कुछ काम लायक नहीं रही।

सव-की-सव जग खा रही है।
सव-की-सव वेकार पड़ी है।
दो वड़े अहाते और कई शैंड इनसे भरे पड़े है।
लकड़ी के दोलम्बे बक्से एक अहाते में छुटपुट सामान के
वीच आधी-पानी से नष्ट हो रहे है। वे साल-भर पहले

ग्राये थे।

श्रक्सर तो चालको द्वारा ठीक से तेल वगैरा न दिये जाने की वजह से छोटी-मोटी मरम्मत से ही ठीक हो जानेवाले कल एकदम ठप हो जाते है।

लेकिन हमेशा चालको का भी कसूर नही होता—उन्हे तेल, ग्रीज वगैरा मिलता ही नही।

स्टोर मैनेजर अक्सर इस वात मे शान समफते है कि उनकी दुकान माल से भरी हुई दिखाई दे, इसलिए वे उसे बेचते ही नहीं।

इस समस्या का सामना करने के लिए हाकिम लोग पूरी कोशिश कर रहे है। लेकिन वक्त तो लगेगा ही। मित्र-देशो से भी उन्हें हर तरह की मदद की जरूरत है। तकनीकी प्रमला वहा भेजा जाय और प्रशिक्षण का इतजाम किया जाय, तो उनकी काफी मदद हो सकती है। हिन्दुस्तान के साथ उनका व्यापार-सवध मजबूत हो और बढ़े तो वे लोग उनकी कद्र करेंगे।

दूसरी चीज, जिसकी तरफ अप्रसरों का ध्यान गया, वह यह कि ऊची तालीम लेनेवालों की तादाद वड़ी तेजी से बढ़ रही है। अगर मुल्क की तरक्की भी उसी रफ्तार से न हुई और उन उन्ची तालीमवालों को मुनासिव काम-धंधों में खपाया न जा सका, तो आनेवाले दस बरसों में पढ़े-लिखें वेकारों की समस्या मुत्क के सामने पैदा हो जायगी, जिसकें बड़े ही खतरनाक नतीजे हो सकते है।

हमारा तकनीकी मदद का कार्यक्रम वहा बेहद पसन्द

किया गया है। दोनों मुल्को के वीच दोस्ताना ताल्लुकात ग्रौर आपसी सद्भावना की भी वहा काफी सराहना की जाती है। वे लोग ग्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे भी ूरे तौर पर हमारा साथ देना चाहते है। हर कही मैने इस वात की चर्चा सुनी कि हिन्दुस्तान ग्रौर ग्रफगानिस्तान के वीच ग्रार्थिक ग्रौर सांस्कृतिक गठवधन वडे गहरे है और वे लोग चाहते है कि यह रिश्ता और ज्यादा मजवूत हो।

नये जमाने के साथ कदम-से-कदम मिलाकर चलने की दिशा मे अपगानिस्तान के निश्चय और मजवूत इरादे ने कई पेचीदा मसले भी पैदा कर दिये हे। ग्रगर साथ-ही-साथ निचले तवके के लोगो का जीवन-स्तर ऊचा करके ऊच-नीच की लाई को वढने से न रोका गया और प्रजातत्र की वुनि-याद को मजबूत न किया गया, तो जल्दी ही गभीर परिस्थिति भी पैटा हो सकती है। लगता है ग्रधिकारी इसे ग्रच्छी तरह नमभते हे। एक दडी तसत्ली की वात वहा यह हे कि रोटी की ममस्या फिलहात नहीं है। नान की कीमत पर सख्त कप्ट्रोल किया हुआ है। इससे नान को छोटी करके या उनकी की मत वढाकर गरीद आदमी की भूख से नाजायज फायदा उठाने की गुजाइय कम ही है। हां, कई किस्म के कारोबार की वहा गुजाइग है। मनलन उन, मूत बुनना. गहद की मिलिया और रेशम के कीडे पालना, फलो को डिव्हों में वन्य करके रायना, चीनी और मिट्टी के वर्तन बनाना, चमडे चौर पन्यर का कारोनार वगैग। जनीन मे चनिज वहां बेह्द माता में हे और वहा विजनी की तावत पैदा करने की

भी उतनी ही सुविधा है। जितनी विदया वहा की जलवायु है ग्रौर जैसे तगड़े सीधे-सादे समभदार ग्रौर ग्राजादी-पसद वहा के लोग है, उसीके साथ-साथ ग्रगर वहा दग से सामूहिक ग्राधार पर घरेलू उद्योग शुरू किये जाय तो यह देश ग्रपने पडोसी देशो के लिए ईप्यायोग्य वन सकता है।

१०

# जुदाई का साया

२६ जुलाई, १६६४

काबुल में मेरा श्राखिरी दिन था, इसिलए दोपहर वाद मैं जनरल थापर के साथ वहा के दो दर्शनीय स्थान—पगमान श्रौर करघा—देखने चला गया। पगमान का वाग तो तरहतरह के फूल-पत्तों से अद्भुत रगिवरगी शोभा लिये हुए था। वहा के घास के मैदान, फव्वारे ग्रौर हौज सभी कुछ चित्ता-कर्पक थे। हजारों मर्द, श्रौरत ग्रौर वच्चे पिकिनक पर वहा ग्राये हुए थे। मौजी लोग ग्रपने रेडियों भी साथ लाये थे। कई हिन्दू ग्रौर सिख-परिवारों को भी उनमें देख मुक्ते सुखद ग्रायचर्य हुन्ना। वाद में मुक्ते पता चला कि हिन्दू-सिख परिवार वहा हजारों की तादाद में है। उनके चेहरों से साफ लग रहा था कि उन्हें वहा हर तरह की पूरी ग्राजादी है ग्रौर वे वहा विल्कुल सुरक्षित है। खानसाहब ने मुक्ते बताया कि एक वार पाकिस्तान के राजदूत ने एक बहुत वडे ग्रफगान ग्रफसर से यह कहा था कि यहा इतने हिन्दू ग्रौर सिख क्यों

वसे है, क्यो नहीं इन्हें खत्म कर दिया जाता ? इसपरं अर्फन् गान अफसर हक्का-वक्का हो गया और जवाब दिया कि ऐसी कैसे हो सकता है, ये लोग भी आखिर अफगानिस्तान के नाग-रिक है और इन्हें भी वैसे ही हक हासिल है, जैसे कि वाकी सबको।

करघा की भील कुदरती नहीं, एक दिरया को वांघकर वनाई गई है। चलती हुई मोटर-नौकाग्रो ने भील को जिन्दगी-वरुग रखी थी। यहा एक ग्राघुनिक जलपानगृह भी है, जिसमे ज्यादातर विदेशी ग्रौर कावुल के ऊचे तवके के लोग ही ग्राते है।

रात का खाना हमने फिर वाहर ही खाया। मेजमान एक मास्टर था। हमे एक छोटे कमरे मे ले जाया गया, जिसमे एक बहुत बडा पलग ग्रौर सोफे-कुर्सिया ग्रटे पडे थे। यानसाहव ने इशारा करके सारा सामान बाहर निकलवा दिया। लेकिन पलग इतना वडा था कि निकालना मुश्किल था। उसलिए उसे दीवार के साथ खडा करा दिया गया। पर तस्ते ढीले थे, इसलिए दे वाहर निकल गये ग्रौर फ्रेम खाली रह गया। तिकये भी ठीक में टिकाये नहीं जा नके, मगर पानसाहब पुश थे कि किसी तरह सादा जिन्दगी की मिनाल तो इन लोगों के यागे कायम कर ही दी। चार प्यारी-प्यारी विचया याकर उनकी गोद मे लेट गई—एक उनकी दाई जाध पर एक वाई पर और दो सानने । चारो उनकी गर्दन, दाहों त्रौर कंयो से निषट रही थी ब्रोर खाननाहद उनते फरिस्ता पैने चेहरों को दुलार-भरी निगाहों से देख रहे थे।

थोडी देर मे पास-पडोस के घरो से भी लोग ग्राने लगे। वे ग्रठाईस से कम नहीं थे। कमरा छोटा था, इसलिए जब ग्रौर लोग ग्रा गये तो पहलेवाले उठकर चले गये। खाना फर्ज पर ही सजा दिया गया। एक प्लास्टिक का दस्तरखान विछा हुग्रा था। खाने के बाद उसे बचे-खुचे टुकडो-समेत लपेटकर उठा दिया गया।

वातचीत प्राय जिन्दगी की छोटी-वडी समस्यास्रो पर ही होती रही, ऐसा मुभे बाद मे पता चला। हा, वीच-वीच मे पख्तूनिस्तान स्रौर पठानो की विशेषतास्रो पर भी वाते हुई। गनी ने मुभे वताया कि इस वातचीत मे खानसाहव ने तो पूरा स्रफगान विश्वकोश ही वहा उडेलकर रख दिया था।

वापसी के वाद खानसाहव ने सुभाया कि "चलो, रोज की तरह जरा टहल ले।" उस वक्त रात के ग्यारह वज चुके थे, फिर भी मै फौरन राजी हो गया। घूमते हुए हमने वापू के वारे मे बाते की, आश्रम ग्रौर कई ग्राश्रमवासियो की भी चर्चा हुई। ग्रासमान मे मृगिशरा ग्रौर कृत्तिका नक्षत्र चमक रहे थे ग्रौर रास्ता वैसा ही था जैसा सेवाग्राम का। इस-ल ए स्वभावत मुभे सेवाग्राम-ग्राश्रम की याद हो ग्राई। बातो मे हम ऐसे निमग्न थे कि वक्त का ध्यान ही नहीं ग्राया। ग्रचानक मैने घडी देखी तो ग्राधी रात होने को थी।

"वक्त कैसे गुजर जाता है।" मैने खानसाहब से कहा, "जिन चीजो की चर्चा हम कर रहे थे, लगता है मानो वे ग्रभी कल की वाते है, न कि चौथाई सदी पहले की।"

''जबसे ग्रापने ग्रपने यहा से जाने की वात कही है, मै वेचैन

हो गया हूं। जनसाहब ने जबाद में कहा। 'ब्यों ?"

' मुक्ते अकेलापन महसूस होने लगा है।"

मैने उनसे कहा कि एक बार रास्ता खुल गया है. तो हम उन्हें स्रकेला नहीं छोडेंगे। खुदाई खिदमतगार मान्दोलन के वारे में एक सवाल के जवाद में खानसाहब ने एक बड़ा दिल-चस्प अनुभद सुनाया। 'भारत छोडो'-पान्दोलन के दिनों की को वार थी। वह हरिपुर-जेत मे भेजे गये थे। उनकी दो पसिलयां टूटी हुई थी और चेहरा तथा कपडे खून से तथपय थे । पुलिस ने वेतरह पोटा था । खुदाई खिदमतगारो से निप-टने के लिए कर्नल स्मिध को खासतौर पर सरहदी सुबे की जेलो का इन्स्पेक्टर जनरल बनाकर भेजा गया था । वह वहुत ही गरममिजाज पक्का साहब था और खुदाई तिदमतगारों से तास्मुव रखता था। एक वार वह मुलाहजे के लिए हरिपुर जेल मे आया । मैने यपने प्रहाते मे छोटा-सा मुर्गीखाना गना रखा था। मुर्गिया ग्राकर मेरी गोद मे बैठ जाती। कभी वे मेरी पीठ पर फुदकती तो कभी सिर या कघों पर गा बैठती। पहले तो वह (कर्नल स्मिथ) पीछे से चुपचाप यह सब देखता रहा-फिर सामने प्राकर कहने लगा, "गुड मानिंग खान, यह क्या माजरा है ?"

"जो कुछ ग्राप देख रहे हैं बता।" मेने जवाव दिया ग्रीर कहा कि इसमें अगेजों के लिए एक विद्या सबक है। वह अचभे में पड गया। मैने उससे सिर्फ इतना कहा कि "जो गुछ भी ग्राप देख रहे हैं, वह प्रेम की शक्ति की एक छोटी-र्रा मिसाल है। पखोवाले ये दोस्त जानते है कि वे खाने के लिए पाले जाते है और इन्हे जिवह किया जायगा, इसलिए ये आम-तौर पर आदमी से डरते है। लेकिन देख लीजिए, जरा-सा भी प्यार मिलने पर ये किस कदर विछ जाते है।"

खानसाहब ने बताया, "मेरी वात उसे भीतर गहरे तक छू गई। कुछ देर तक वह विल्कुल खामोग रहा और बाद में मानो वह एक दूसरा ही इन्सान हो गया। जेल से छूटने के बाद एक दिन मैं किसी मीटिंग के सिलिसले में गढीशवकदर गया था। वह अपनी वीवी और वच्चों के साथ वहा तफरीह कर रहा था। दूर से ही मुक्ते देखकर वह मेरे पास आगया। अपने बच्चे को भी साथ लाया था। उसने आग्रह किया कि मैं अपना हाथ बच्चे के सिर पर रखकर उसे दुआ़ दू। उसने मुक्ते यह भी बताया कि पाकिस्तान की नौकरी में वह हिंगज नहीं रहेगा। और उसने अपना कौल पूरा भी किया। पाकिस्तान बनते ही वह नौकरी छोडकर घर चला गया।"

इससे मुभे खानसाहब की एक बात याद आ गई। जव वह पहली बार हमसे वारडोली में मिले थे, उनसे पूछा गया कि उनके सूबे में ऋहिसा कवतक टिक सकेगी? उन्होने जवाब दिया था, "मुभे यकीन है कि हन गांधीजी के सच्चे चेले सावित होगे। ऋहिसा मेरा यकीन वन चुकी है। खुदा का फजल रहा तो मेरे सूबे में कभी भी हिसा नहीं फूटेगी।"

उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा था, "पठान का भ्रगर श्राप दिल जीत ले, तो वह भ्रापके साथ जहन्तन में भी जाने को तैयार हो जायगा, लेकिन उसे मजबूर करके आप जन्नत में भी नहीं ने जा सकते। पठानों की नजर में प्रेम की इतनी बड़ी ताकत है।" फिर ग्रपनी स्वाभाविक विनम्रता के साथ उन्होंने कहा था, "यह भी हो नकता है कि मैं नाकाम रहू और मेरा सूवा हिंसा की लहर में वह जाय। उस सूरत में उसे में ग्रपने खिलाफ कुदरत का फैसला समभ लूगा। मगर फिर भी इस बात में मेरा ग्रहिसा में बकीन नहीं डिगेगा, क्योंकि और लोगों की बनिस्वत हमारे लोगों को उसकी कहीं जनादा जरूरत है।"

प्रठारह साल तक लगातार उन्होंने वेद्याफी के खिलाफ प्रपनी जहोजहद जारी रखी। जेल में रहे या जेल से बाहर, उनके सामने सिर्फ एक ही मकसद रहा। वह था एक करोड़ पत्त्रनों की ध्राजादी हासिल करना, वह भी उन लोगों के विलाफ नफरत भटकाकर नहीं. जिन्होंने उन्हें हर तरह में नोड दालने में कोई कमर नहीं डठा रखी जीर परत्रनों को एर मुमनित नरीके से पुचलने की कोशिश की। ग्राज पच-हत्तर नात की उन्न में एक बार फिर से उन्होंने अपना अहिंगा का हिश्यार उडावर 'यरेंगे या मरेंगे' दाल दरादे के नाथ पत्तिरतान की जहोजहद वो उठाया है।

## वापसी

३० जुलाई, १६६५

मुभे एरियाना एयरलाइस से २६ जुलाई को भारत लौटना था, लेकिन खानसाहब के साथ ग्रभी मेरी वातचीत पूरी नहीं हो सकी थी, इसलिए उनके कहने से मैंने २६ जुलाई की यात्रा रद्द कर ३० तारीख को इडियन एयरलाइस के हवाई जहाज से जाने का इन्तजाम कर लिया था। हवाई जहाज सुवह ६ बजे काबुल हवाई ग्रहुं से रवाना होता था। इससे पहले मुभे शहर मे कुछ काम था, इसलिए यह तय हुआ था कि हमारे दूतावास की कार मुभ्ते साढे छ वजे सबेरे दारुल-ग्रमन से लिवा ले जायगी। लेकिन उस दिन ग्रफगान-दिवस की फौजी रिहर्सल होने की वजह से दूतावास की कार देर से पहुची । फिर भी किसी तरह हम हवाई ग्रहु पर वक्त पर पहुच ही गये। मगर वहा श्राध घण्टा इन्तजार करने के बाद पता चला कि मौसम की गडवडी के कारण इडियन एयरलाइस का हवाई जहाज म्राज जा नही सकेगा। वक्त काफी हो चुका था, इसलिए श्री के०एस०जौहरी ने ग्रपने ही साथ दोपहर का भोजन करने का ग्राग्रह किया। खाने से निपट-कर करीब ढाई बजे मै दारुलग्रमन पहुच सका। उस समय खानसाहव ग्राराम कर रहे थे। रात को मै जल्दी ही सो ्रगया । खानसाहव देर तक जागते रहे ग्रौर मेरे साथ भेजने के

लिए खत लिखते रहे। ३१ जुलाई, १६६४

सुबह जब मै खानसाहब से बिदा लेने गया, तो उन्होंने कहा कि मैने श्रापको भेट देने के लिए एक चीज रखी थी, जिसे कल देना भूल गया था। यह उपहार था हाथ से काते हुए सूत का एक तौलिया और हरात मे उन्हें भेटस्वरूप मिला रेशम का रगीन टुकडा, जिसपर कढाई की हुई थी। विदा के वक्त हम दोनों के ही दिल भर श्राये थे।

उसी हवाई जहाज में चार ग्रफगान छात्र भी सफर कर रहे थे। हमारी तकनीकी मदद के प्रोग्राम के मातहत वे हिन्दुस्तान जा रहे थे। एक को इजीनियरी की पढाई के लिए रुडकी जाना था, एक को पूना। हवाई जहाज वक्त पर रवाना हुग्रा। जहाज चलानेवाला पाइलट पिच्चिमी पाकिस्तान के मेरे ही गाव का था ग्रौर था भी हमारी विरादरी का ही। उसने मुभे ग्रपने ही पास बिठा लिया। रास्तेभर वह मुभे ग्रपने हवाई जहाज की वाते समभाता गया। मौसम साफ था। तख्ते सुलेमान का साफ-साफ दृश्य देखने को मिला। लाहौर पर से गुजरे तो मुभे ग्रपने ग्राठ साल के स्कूल ग्रौर कालेज की जिन्दगी याद हो ग्राई। दाई ग्रोर फासले पर फीरोजपुर छावनी ग्रौर वहा का हवाई ग्रडा दिखाई पड रहा था।

दोपहर एक बजे हम पालम हवाई ग्रहु पर उतरे। उस वक्त तक खासी बारिश शुरू हो गई थी। हवाई जहाज से उतरकर कस्टम वगैरा से गुजरते वक्त छत से पानी के रेले बह रहे थे।

दो बजनेवाले थे, जब मै घर पहुचा। दस दिन बाद लौटा था। हमारी कुतिया निक्की कघे-कघे तक उछल-उछलकर मुभसे लिपटने लगी। कही खुशी की मस्ती से उसकी कोई नस न फट जाय, इस खयाल से मैने उसे उठाकर गोद मे ले लिया।

#### १२

## हमारी जिम्मेदारी

पिछले पन्नो मे जिन सम्पर्को का जिक किया गया है, उनके बाद घटनाग्रो ने जो रूप लिया वह भुलाया नही जा सकता। जलावतन हुए खानसाहब काबुल मे बैठे-बैठे ही हमें वक्त के तूफान मे थपेडे खाते देखते रहे। लहरे हमें उठाकर एक बार ग्राकाश तक ले गई, फिर छिछले पानी की कीचड पर लाकर पटक दिया। खानसाहब चुपचाप हमारे इस ज्वारभाटे को देखते रहे।

महात्मा गांधी के बाद जो एकमात्र गांधी जिन्दा बचे थे उनके दर्जनों के लिए हमारे प्यारे प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री ताशकद से लौटते समय काबुल जानेवाले थे, मगर कुदरत ने उन्हें हमसे छीन लिया। ताशकद-समभौते की स्याही भी नहीं सूख पाई थी कि हमारे प्रिय नेता चल वसे। बादशाह खान ने मुभे खत लिखा, जिसमे उन्होंने अपना और अपने साथियों का मन उंडेल दिया था, "हमें जो सदमा लगा, उसका मै बयान नहीं कर सकता। बहुत-सी पख्तून औरते मेरे पास रोते हुए आई और कहने लगी, "हमारे दुख-दर्द का साथी हमसे जुदा हो गया।"

मगर दुख और सताप उनके मन को कमजोर नहीं कर सका, न उनके इरादों को ही डगमगा पाया। ग्राखों में एक भी ग्रासू लाये बिना ग्रपने काम में जुटे रहें ग्रीर दारुल-ग्रमान की तमाम सुख-सुविधाओं को त्यागकर उन्होंने ग्रपने ग्रान्दोलन का सदर मुकाम जलालाबाद में बदल लिया। वहां से उन्होंने मुभे एक खत में लिखा—"खुदाई खिदमतगार ग्रान्दोलन ने कबाइलयों के दिलों में किस कदर घर कर लिया है, यह जानकर ग्रापकों खुशी होगी। वे ग्रपने अन्दर नई जिन्दगी महस्स करने लगे है।" ग्रपने दो पुराने साथियों, के० बी० नारग ग्रीर रामसरन नगीना को उन्होंने लिखा कि उनकी यह इच्छा है कि यह ग्रान्दोलन हिन्दुस्तान में भी फैले।

उनका खयाल है कि पल्तूनिस्तान लफ्ज को कुछ ऐसी पार्टिया अपना उल्लू सीघा करने के लिए इस्तेमाल कर रही है, जिनका इस आन्दोलन के उद्देश्य से कोई तालमेल नहीं। खानसाहब का यकीन है कि साधन ही साध्य को ग्रच्छा-बुरा रखते है, इसलिए उनके सपनो का पल्तूनिस्तान तो तभी वन सकता है जबकि खुदाई खिदमतगार आन्दोलन के उसूलों को ही अमल में लाया जायगा। इसलिए उन्होने अपनी सारी शक्ति सिर्फ इसी उद्देश्य के लिए लगा देने का फैसला किया है और वह हिन्दुस्तान में रहनेवाले अपने साथियों से भी ऐसा ही चाहते है।

वह जिस ग्रादर्श का प्रचार पख्तूनों में कर रहे हैं, उसके बारे में मुभे एक पत्र में उन्होंने लिखा है—सक्षेप में वह उसी ग्राहिसा का सदेशा है, जिसे सातवी सदी के मक्का के मुसल-मानों ने ग्रपने व्यवहार में मूर्तिमान किया था—रूढिवादी पक्ष से सताये जाने पर, शाति ग्रथवा 'इस्लाम' की जो राह उन्होंने पकडी थी उसपर से वह पीछे न हटे। ग्रागे ही कदम बढाते गए।

हजरत मुहम्मद जव मक्का छोडकर मदीना चले गये थे, तब भी उनके विरोधियो ने उन्हे चैन से नही रहने दिया। उन्हें तवाह करने के लिए एक वडी फौज भेजी गई। उन्होने बडी कोशिश की कि किसी तरह भगडा-फिसाद टल जाय, मगर सब व्यर्थ रहा। ग्राखिर जव उनपर हमला कर ही दिया गया, तो उन्होने मजवूरन हथियार उठाये—वह भी अपनी हिफाजत के लिए, यानी आत्मरक्षा मे। इस्लाम मे ऐसे भ्रादमी को बडी इज्जत की निगाह से देखा जाता है, जो नेक जिन्दगी बसर करता हो, खुदा के रास्ते चलता हो ग्रौर हमले का जवाब हमले से, या बुराई का वदला बुराई से, न देता हो। कुरान मे इन्साफ और नेकी दोनो की तारीफ की गई है, लेकिन नेकी को इसाफ से ऊचा रुतवा दिया है। कोई सिर्फ हमले का जवाव हमले से दे ग्रौर उससे ज्यादा कुछ न करे, तो यह इन्साफ कहा जायगा। लेकिन जो म्रादमी मुह पर थप्पड खाकर मारनेवाले को माफ कर देता है, उसे उदार ग्रौर नेक कहा जायगा। ऐसे शख्स को सबसे ऊचा दर्जा दिया गया है।

कुरान मे कहा गया है कि ऐसी कोई एक भी कौम इस दुनिया मे नही, जिसे खुदा ने रसूल न भेजा हो। आगे यह भी वताया गया है कि ऐसे सव रसूल खुदा के ही दोस्त श्रौर पैगम्बर है श्रौर खुदा उनमे कोई फर्क नही मानता । कुरान के पहले ही सफे पर यह कहा गया है कि इस्लाम से पहले भी धर्मग्रथ खुदा ने दुनिया के लोगो के लिए भेजे उनमे भी उसी तरह एतकाद लाना फर्ज है। हिन्दुस्तान या दूसरे मुल्को के पैगबरो का ग्रगर कुरान मे जिक नही है, तो सिर्फ इसलिए कि जब कुरान लिखा गया था तब दुनिया मे इतनी तरक्की नहीं हुई थी। न तो रेले थी, न मोटर ग्रौर न हवाई जहाज। हमारे पैगवर को तो खास तौर पर अरब लोगो को पैगाम देने के लिए भेजा गया था ग्रौर वह हिन्दुस्तान या दूसरे मुल्को से वाकिफ नही थे। जिन पैगम्बरो के बारे मे जानते थे, या जिनके बारे मे उन्होने सुना हुग्रा था, सिर्फ उन्हीका जिक करान मे स्रा सका। वे तो व्यापारी तबके के थे। स्रपने व्यापार के सिलसिले मे ही उन्हे इराक, सीरिया श्रौर यरुशलम जाना पडता था, इसलिए इन्ही मुल्को तक उनके ताल्लुकात महदूद थे। इन इलाको में रहनेवाले लोग क्योकि ज्यादातर ईसाई ग्रौर यहूदी थे, ग्रौर उन्हीका ताल्लुक ग्ररवो से पडा करता था, इसलिए सिर्फ ईसाई श्रौर यहूदी पैगम्बरो का ही जिक कुरान मे आ सका है।

हर मजहब समाज-सुघार का एक वड़ा आन्दोलन है। जव-जब कही के लोग इन्सानियत का रास्ता छोडकर हैवा-नियत की राह पकड़ते हैं और दूसरों के हक हडपने लगते है,

तब-तब उन्हे बुराई से हटाकर नेकी की राह पर चलाने की गर्ज से खुदा उन्हीमे ग्रपना कोई पैगबर भेज देता है। उन लोगो मे मुहव्बत, भाई-चारे ग्रौर कौमियत का जज्बा उभारता है। मजहब ग्रौर नफरत तो एक-दूसरे के विरुद्ध विल्कुल उलटी चीजे है। मगर त्राजकल मजहब को ज्यादातर नफरत फैलाने के ही काम मे लाया जाता है। इसके शोले दुनिया को हडप लेगे । इस्लाम के पैगम्बर का तो कहना है कि जो शख्स खुदा के बदो के साथ नेक सलूक करता है वही इन्सानो मे ऊचा है। ईसाई पैगबर (ईसामसीह) ने कहा है कि अगर कोई तुम्हारे सीधे गाल पर तमाचा मारे, तो तुम बाया गाल भी उसके आगे कर दो। हिन्दू मजहब मे तो न सिर्फ मानवजाति को कष्ट पहुचाने का निषेध है, बल्कि चीटियो श्रौर कीडे-मकोडो तक को कष्ट देना भी पाप माना गया है। लेकिन हो यह रहा है कि हिन्दू, मुसलमान ग्रीर ईसाई मजहबो की ग्राड मे नफरत पैदा करके इन्सान ग्रौर इन्सान के वीच मे दीवारे खडी की जा रही है। मै पूछता हू, "क्या ऐसा मजहब खुदा का भेजा हुम्रा हो सकता है?" मेरा जवाब है, "नहीं।" यह तो सच्चे मजहब का मजाक है भ्रौर यह मजाक उन लोगो ने कर रखा है, जो खुदगर्ज है ग्रीर जो खुदा के बन्दो की खिदमत नही करते, सिर्फ अपने जाती फायदे की सोचते है।

१६३४ मे अग्रेजो ने मुक्ते साबरमती-जेल मे डाल रखा था, उन दिनो मैने मौलाना शिवली नोमानी की एक किताब से यह जाना कि सभी घर्मों में हिन्दू घर्म इस्लाम के सबसे निकट है, क्योंकि ईसाई धर्म के विपरीत हिन्दू धर्म मे एक ही भगवान में विश्वास रखने की बात है, जिसके नाम चाहे कितने ही क्यो न हो। हिन्दू धर्म में एक से ग्रधिक भगवानों मे विश्वासवाली बात तो बाद में ग्रग्नेज शासकों ने हिन्दू-मुस-लमानों के बीच फूट डालने के इरादे से फैलाई, जिससे हमें लडाकर वे ग्रपनी हुकूमत जमाये रख सके।

मेरे लौटने के कुछ ही दिन बाद श्री कमलनयन बजाज श्रौर उनकी बहन मदालसा (श्रीमन्नारायण की घर्मपत्नी) काबुल में खानसाहब से मिलने गये थे। १९३४ में जब खानसाहब वर्धा गये थे तब इनके पिता के मेहमान बनकर रहे थे। उन दिनों इन लोगों को खानसाहब की मेहमानी श्रौर देखरेख करने का मौका मिला था श्रौर खानसाहब ने उन्हें पिता का-सा स्नेह दिया था। तभी से इनके दिलों में खानसाहब के लिए इज्जत है। खानसाहब ने भी बातचीत में श्रपना दिल इनके सामने उडेलकर रख दिया:

"यह हमारी वदिकस्मती है कि महात्माजी हमसे इतनी जल्दी छीन लिये गए। ग्राजकल न तो हिन्दुस्तान में और न ग्रीर ही कही जनता सुखी ग्रीर सतुष्ट है। आजादी हासिल करने के लिए कुर्बानिया इन्होंने ही दी, मगर ग्राज वे अपने को अच्छी हालत में नहीं पाते। शासक लोग यह भूल गये मालूम पडते है कि ग्राखिर इसी आम जनता के हाथों में मिरि ताकत है। मुल्क को मजबूत बनाना है, तो शासकों को जनता के सेवक बनकर रहना होगा। मैं ग्रगर ग्रपने करीब किसी भूखें को देखता हूं, तो मेरा दिल रो उठता है ग्रीर मैं खुदा से

वह भगड वैठता हू कि मुभे कोई ऐसा रास्ता सुभा, जिससे मै इनकी भूख दूर कर सकू।

"पठान लोग वेहद सीघे-सादे और मेहनती होते है। एक बार अगर आप उनका विश्वास प्राप्त करले और उन्हें यह दिखा दें कि वे किस तरह से अपनी हालत सुधार सकते है, तो वे आपके इशारे पर चलने लग जायगे। गाधीजी का खादी और ग्रामोद्योग का पैगाम ही ऐसी चीज है जो, हमारे मुसीवत-जदा लोगों को राहत पहुचा सकती है।"

बौद्ध काल की अमूल्य स्मृति के रूप मे काबुल की घाटी मे एक चट्टान पर तराशी हुई बुद्ध की मूर्ति अभी तक मौजूद है। दूर पहाड की चोटी पर से यह मूर्ति नीचे वामियान की तरफ ताक रही है। इसकी तरफ इशारा करके एक दिन बादशाह खान ने मदालसा से कहा, ''देखो, इन इलाको मे कभी बुद्धधर्म की जड़े कितनी गहरी रही है। इन यादगारो को बनानेवालो के दिलो मे किस कदर भक्ति ग्रौर विश्वास रहा होगा। भ्रौर ये गवाही किस चीज की देते है ? ये उस ऐति-हासिक सत्य के गवाह है कि हम ग्रौंर ग्राप दोनो ग्रायों की ही सतान है। हम भी कभी बौद्ध थे। उस धर्म मे हमे इस कदर विश्वास था कि हमने उसे चीन ग्रीर सुदूरपूर्व के देशो तक -फैलाया । हद्दा, बामियान, उत्तमानजई ग्रौर तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हमारे यहा मौजूद थे, जहा से हमे बुद्ध का सदेश मिला करता था। इसी कारण हम कभी भी ग्रपनेको हिन्दुस्तान से ग्रलग नही समभते। ग्रगर हम ग्राजाद होते, तो मानवता की भलाई की खातिर हम हिन्दुस्तान श्रौर दूसरे

पडोसी मुल्को के साथ मिलकर एक-दूसरे के सहयोग से काम करते।"

वटवारे के वक्त गाधीजी के वादे की याद दिलाते हुए एक ग्रन्य ग्रवसर पर खानसाहव ने कहा:

"जव हम पहले-पहल काग्रेस में शामिल हुए थे, तव हमारे कई साथियों ने हमें राय दी कि काग्रेस के साथ साफ-साफ वात करके सियासी सौंदा कर लेना ठीक रहेगा। लेकिन हमने कहा 'नहीं, हम विना किसी शर्त के काग्रेस में शामिल होंगे श्रीर फिर कभी उससे अलग नहीं होंगे '।'

कमलनयन वजाज-"मुक्ते यह सव याद है।"

वादशाह खान—"क़ाग्रेसी लीडरो ने हमें इस वात का यकीन दिलाया था कि मुल्क का बटवारा किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जायगा। लेकिन उन्होंने कबूल कर लिया। उन्होंने हमें पहले से आगाह कर दिया होता तो हम अपना कोई इन्तजाम कर लेते। मगर उन्होंने हमें एकदम दीच भवर में छोड़ दिया। मैं उन दिनो दिल्ली में था मगर जिसीने मुक्ते उन बात की खबर तक न दी।

'मेरं कुछ गाथियों ने सलाह दी कि अब जब कि काग्रेस ने बटबारा मान ही लिया है. तो हमें जिन्ना के साथ मिल जाना चाहिए। हमने फिर भी कहा, 'नहीं'। श्रीर श्रव नतीजा देख लीजिए। कागेसी लीटरों ने मोचा होगा कि बंटबारा मान तेने से श्रमन कायम हो मकेगा श्रीर मारी मुसीबते दूर हो जायगी। मगर नकरन के बीज दोकर श्राप श्रेम की पमल कैने बाद नकते हैं। जिस पाकिन्तान का श्राधार ही नकरत पर है, उसे नफरत से ही बरकरार रखा जा सकता है।"

कमलनयन—"मगर आपकी श्रहिसा मे तो पाकिस्तान भी आ जाता है ?"

वादशाह खान—'हा, पाकिस्तान के लोगो से मेरा कोई भगडा नहीं । उनके लिए तो विल्क मेरे दिल में दर्द हैं । हर जगह के गरीव मजलूमों की तरह वे भी इसी खुदा के वदे हैं। मैं खुदा से दुआ करता हूं कि उनमें हौसला और यकीन पैदा करें। मेरी लडाई तो उन हाकिमों और हुकूमत से हैं जो गलत राह पर चल रहे हैं। मैं इन हुकुमरानों के लिए भी खुदा से दुआ मागता हूं कि इनमें मुहब्बत और खिदमत का जज्वा पैदा करें, ताकि ये मुहब्बत और खिदमत की राह पर चलनेवालों के साथ मिलकर काम कर सकें।"

क्या आजाद पख्तूनिस्तान ग्राधिक रूप मे टिक सकेगा?
यह पूछे जाने पर उन्होने कहा कि जरूर टिक सकेगा, वशर्ते
कि लोग ग्रपने हाथों से जमीन जोते ग्रौर ग्रामोद्योगों को
ग्रपनाये। ऐसा करके वे ग्रपनी जिन्दगी की जरूरते पूरी कर
सकते है ग्रौर पसीने की माई से शारीरिक ग्रौर ग्राध्यात्मक
सुख का जीवन बिता सकते है। हम बहुत हद तक तो गावो
मे दस्तकारिया कायम करने मे कामयाव थे। गरीब
लोगों ने इस चीज के फायदे महसूस करने ग्रुरू कर दिये थे।
उचे तबके के लोगों ने भी हमारे काम मे दिलचस्पी लेनी ग्रुरू
कर दी थी। लेकिन पाकिस्तानी हुकुमरानों ने सब खत्म कर
डाला। 'यह सोचकर मुक्ते बेहद तकलीफ होती है कि हमारे
लोगों को सिर्फ इस वजह से तबाह कर डाला गया कि वे

वेजवान जनता की गरीबी मिटाना चाहते थे।"

हिन्दुस्तान ग्राने के वारे मे उनसे पूछा गया, तो वह वोले, ''मै ग्राऊगा, लेकिन ग्रपनी शर्त पर।"

उनसे फिर पूछा गया कि वह हुकूमत की खातिर न सही, सिर्फ हिन्दुस्तान के लोगों की खातिर नहीं ग्रा सकेंगे ? इसपर उन्होंने कहा, "हिन्दुस्तान एक जमहूरिया है, जहां लोग खुद ग्रपने लिए हुकूमत का इतजाम करते हैं। फिर ग्राप हुकूमत ग्रीर लोगों में फर्क कैसे कर सकते हैं ?"

एक वक्त था जब वह इस बात के लिए राजी हो सकते थे कि पख्तूनिस्तान पाकिस्तान के अन्दर ही खुदमुख्त्यार इकाई वनकर रहे। मगर अब पाकिस्तान मे उनका विश्वास टूट चुका है। ग्रव तो वह ऐसा पख्तूनिस्तान चाहते हैं, जो एकदम ग्राजाद हो, उसका ग्रपना ग्रलग संविधान हो, वहां के लोग मेहनत-मशक्कत करके आपस में समानता के ग्राधार पर रहे ग्रीर पड़ौसी मुल्को के साथ शान्ति वनाये रखे। ग्रव यह पाकिस्तान पर निर्भर है कि वह खानसाहव के साथ मुहब्बत से पेश ग्राकर उनके सदेह को दूर करे।

वह पाकिस्तान के दुश्मन नहीं है। वह पूरी ईमानदारी के साथ यह मानते हैं कि ग्रगर कभी पस्तूनिस्तान वना, तो उससे सिर्फ पस्तूनों की ही वेहवूदी नहीं होगी, विल्क उससे पाकिस्तान ग्रीर हिन्दुस्तान की भी वहुत सेवा होगी।

श्रफगानिस्तान की यह वड़ी खुगिकस्मती है कि उसके यहां वादगा न जैसा महान व्यक्ति श्राज मौजूद है। श्रफगान हुकूमत आज वड़े जोगखरोग के साथ एक ही भटके में एक नया ससार वना लेने की कोशिश मे है, लेकिन इसमे वेशुमार खतरे है। बहुत जल्दी आधुनिक वनने की प्रिक्तिया में ऊचे और नीचे तबकों के बीच जो खाई वढ जाती है, उसे अगर आम लोगों का जीवन-स्तर उठाकर सतुलित न किया गया, तो यह जल्दी तरक्की का सपना समाज में असतोप की शक्ल भी अख्तियार कर सकता है। कवायली पठानों के बीच, तमाम वादों से दूर रहते हुए, बादशाह खान द्वारा खुदाई-खिदमतगारों का जो सगठन बनाया जा रहा है, वह एकदम गैर-सियासी चीज है, मगर उसे अपना कर कोई भी मुल्क सियासी मजबूती भी हासिल कर सकता है। इस आन्दोलन के द्वारा तुरन्त ही बहुत कम लागत पर समाज को एक ऐसा ठोस आधार दिया जा सकता है जिसपर, अफगानिस्तान की तरक्की-पसन्द जमहूरियत की जड़े सुदृढ रूप में कायम की जा सकती है।

बादशाह खान मूलत मानवतावादी है। उनकी मानवता किसी तरह की भौगोलिक या राजनैतिक सीमाए नही मानती। प्रपने एक हाल के खते में उन्होंने मुक्ते लिखा है—"ग्राप जानते हैं कि शान-शौकत और दौलत में मुक्ते कोई दिलचस्पी नहीं रही। एक चीज के लिए मेरी ग्रात्मा जरूर तडपती है। वह यह कि ग्रगर खुदा हमें मौजूदा मुसीबतों से छुटकारा दिलाये तो, मैं विनोवा भावे की तरह ग्रपनी पूरी जिन्दगी पीडित मानवता की सेवा में लगा दू।"

कौन जानता है कि अगर मौका मिले, तो यही खुदा का बदा, जिसने हृदय-परिवर्तन का अपूर्व चमत्कार करके दिखाया है, कल को एक ग्रोर हिन्दुस्तान ग्रौर पाकिस्तान के बीच तथा दूसरी ग्रोर पाकिस्तान ग्रौर ग्रफगानिस्तान के बीच दोनो को जोडनेवाली कड़ी साबित न हो ? ग्रौर हो सकता है कि काश्मीर जैसी उलभी हुई समस्या का भी कोई हल निकल आये, जो उन दो देशों के वीच तनाव का कारण बनी हुई है, जबकि उन्हें दो भाइयों की तरह मिलकर मानव-सेवा के आदर्श की ग्रोर बढना चाहिए!

पूरी मानवजाति ग्राज विनाश के कगार पर खडी हुई बुरी तरह काप रही है। ऐसी स्थिति मे दुनिया के किसी भी हिस्से मे सच्चाई ग्रीर इसाफ के उसूलो पर सच्ची शान्ति कायम की जा सके, तो निश्चय ही उसका ग्रसर बाकी दुनिया पर भी पडे विना नहीं रहेगा।

वादशाह खान के प्रति हमारा वहुत वडा नैतिक दायित्व है। हम सभी के दामन पर छीटे पड़े है। विनोवा भावे ने बादशाह खान को लिखे एक पत्र में इसे स्वीकार भी किया है और सुदर ढग से उन्होंने ग्रत मे सत्य ग्रौर न्याय की विजय मे ग्रपनी श्रद्धा भी प्रकट की है। विनोवाजी के पत्र के कुछ ग्रश निम्न प्रकार है.

"मैं उस तकलीफ को लफ्जो में बयान नहीं कर सकता जो मुक्ते यह मानते हुए हो रही है कि हमारी आजादी की लडाई में आपके साथ वहुत बडी वेइन्साफी हुई है और हमारे दोस्तो ने आपका हाथ छोड दिया।

"अपनी पदयात्रा के दौरान मुक्ते हमेशा आपका घ्यान वना रहता है। "मै जानता हूं, ग्राप सचसुच खुदा के बदे है। ग्रहिसा ग्रौर कष्ट-सहन मे हमेशा से ही ग्रापका ग्रटूट विश्वास रहा है। हो सकता कि ग्रापको इस तरह की ग्राग्न-परीक्षा मे डालकर ईश्वर ग्रापके द्वारा दुनिया के मसले हल कराना चाहता हो। "वाशरिस्साविरीन" (घन्य है वे जो सब्न करते है।)

यह तो ठीक—मगर हमे भी तो ग्रपना प्रायिक्वत करना है न—उसका क्या ? न्याय की लडाई मे श्राखिरी दम तक पूरी वफादारी से साथ देनेवाले का किसी सियासी फायदे की खातिर साथ छोडकर कोई भी मुल्क कभी ऊचा नही उठ सका है। बचाव के बहाने पेश करना गोया सबूत देना हम अपने श्रपराध को मानो खुद सावित करते है ?

#### भाग पाच

## काल-चक्र की घट-माल

8

# ताशकंद के बाद

काबुल से लौटने पर मैंने बादशाह खान की ग्रग्नि-परीक्षा की सारी कहानी दो ग्रग्नेजी समाचार-पत्रो में दस लेखो की एक लेख-माला के रूप में लिखी थी। तीन-चार सप्ताह के भीतर ही उसका ग्रनुवाद हमारी ग्राठ भापाग्रों में, ग्रर्थात् हिन्दी, उर्दू, मराठी, कन्नड, तेलुगु, मलयालम, गुजराती ग्रौर बगला में छप गया। ग्रभी तक इस इतिहास का किसी को पता नही था। ग्रब पट खुल गया तो चारो ग्रोर से ग्रावाज उठने लगो कि वादशाह खान ग्रौर उनके खुदाई खिदमतगारों के साथ जो इतना भारी ग्रन्याय हुग्रा था, उसका प्रायश्चित्त हमे करना चाहिए।

श्रपने कर्त्तंव्य-पालन के लिए हमे क्या कदम उठाना चाहिए और हमारी सरकार क्या करेगी, यह सब पूछने लगे। हमारी पार्लामेंट मे इस वारे मे कई सवाल किये गए। किन्तु ताशकन्द-समभौते के बाद हम एक ऐसे दलदल में फस गये थे कि उसमे से निकलना कठिन हो गया था। गीत तो हम सुलह श्रौर शांन्ति का गाते थे, मगर उसके पीछे छिपी हुई थी हमारी बेबसी श्रौर लाचारी, श्रौर यह श्रनि-वार्य था, क्योंकि न तो हमारे पास युद्ध की सामग्री थी श्रौर न देश के पास जीवन-निर्वाह के साधन थे। कूटनीति वहुत-कुछ कर सकती है, मगर वह वल की जगह नहीं ले सकती। कूटनीति से हम उतना ही काम निकाल सकते हैं जितना कि हममे वल है। जितना गुड डालेंगे उतना ही मीठा होगा, उससे ग्रियक नहीं। दूसरे गव्दों में कूटनीति वीर्यवान का शस्त्र है, नपुसक का नहीं।

सितम्बर १६६७ मे सेवाग्राम-श्राश्रम की एक वहन श्रम्तुस्तलाम, जो बचपन से ही वापूजी के पास पली थी श्रीर बापूजी के काम श्रीर हिन्दू-मुस्लिम तथा कौमी एकता के लिए ही जीती है, बादशाह खान से मिलने ग्रफगानिस्तान गई । उनके साथ कस्तूरवा केन्द्र राजपुरा के सचालक, श्री सुशीलकुमार भी थे। जाने का हेतु यह था कि खुदाई खिद-मतगार की जो तहरीक कवाइली इलाके मे वादशाह खान फिर से चलाना चाहते है, उसकी पुष्टि ग्रौर पूर्ति के लिए वहा रचनात्मक काम गुरू किया जाय। जब वे लोग वहां पहुचे तो बादशाह खान दौरे पर निकल चुके थे। उनका पीछा करके कन्दूस पर खान साहब को उन्होने जा पकडा। देखा कि वह पैदल जा रहे है। एक पाव मे जूता है, दूसरा नगा है। नगे पाव के तलवे के नीचे लकडी की एक छोटी-सी तस्ती बघी थी, क्योकि उसपर घाव हो गया था। चप्पल नही पहनी जाती थी। यह देखकर इन दोनो को बड़ा ग्रचम्भा हुग्रा। इन्होने पूछा, "यह आप क्या कर रहे है? पाव की हालत तो देखिये।" जवाव मिला, "पाव की हालत पाव जाने, मुभे उससे क्या ? पाव की तकलीफ थी, तो

उसका इलाज मैंने कर दिया। अब वह जाने श्रीर उसका खुदा।"

वाद मे मैने एक बार इस बारे मे उनसे पूछा तो वह वोले, "ग्रस्पताल मे बिजली की किरणो की चिकित्सा से पाव पर घाव हो गया था, सूजन भी ग्रा गई थी, ग्रच्छा होता ही नहीं था। डाक्टर लोग ग्राराम करने को कहते थे। में विछौने में पडा-पडा ऊब गया था। सोचा कि खुदा की खलकत की खिदमत न कर सक्, तो इस तरह जीने से क्या फायदा चुनाचे बिस्तर छोडकर निकल पडा। सूजन भी उतर गई ग्रौर घाव भी ग्रच्छा हो गया। ग्रव तो तुम देखते हो कि मै भला-चगा हू।" इसपर मुक्ते लगा कि हम लोग तो केवल तत्वज्ञान की बातें करते है, किन्तु ग्रनासक्ति योग का सजीव उदाहरण तो यह ही हमारे ग्रागे रख रहे है। सचमुच बादशाह खान सच्चे ग्रथों में कर्मयोगी है।

हिन्द-पाक-युद्ध के बीच हमारी सरकार ने पख्तूनो और वादशाह खान के साथ काफी सहानुभूति दिखाई थी। ताश-कन्द-समभौते के वाद भी अलाप तो वही जारी रहा, पर उसमे न तो पहले- सा सुर था और न पहले-जैसी ताल थी, वादशाह खान के साथ हमारी सहानुभूति को हम कोई अमली जामा न पहना सके।

२ अप्रैल १९६७ को गाधी-जन्म-शताब्दी के सम्बन्ध में आकाशवाणी की ओर से एक प्रतिनिधि-मडल वापूजी के वारे में उनके सस्मरण रिकार्ड करने वादशाह खान के पास जलालाबाद गया था। उनके मागने पर बादशाह खान ने उन्हे हिन्दुस्तान की जनता के नाम एक सदेशा भेजा था, मगर न तो यह सदेशा हमारे अखवारों में छपा और न रेडियों पर ही वह पूरा-पूरा प्रसारित हुआ। खान साहव और उनके पठान अनुयायियों का हमारे प्रति असन्तोष और निराशा दिन-प्रतिदिन वढती गई, मगर इसके साथ-ही-साथ हिन्दुस्तान की आम जनता की यह भावना भी प्रवल होती गई कि हिन्दुस्तान को वादशाह खान के प्रति अपना धर्म पालन करना चाहिए।

ऐसी भावना भी पैदा हुई कि श्रौर कुछ नही तो कम-से-कम गाधी-जन्म-शताब्दी वर्ष मे सरहदी गाधी की सालगिरह पूरी शान से देश-भर मे हमे मनानी चाहिए। बादशाह खान से पत्र-ब्यवहार किया गया।

उसके बाद मैने एक मसविदा तैयार किया। उसके स्राधार पर २३ अप्रैल १६६ को सब राजनैतिक दलो मे से चुने हुए लोगो की एक छोटी-सी सभा बुलाई गई। विचार-विनिमय के बाद एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया, जिसमे सब दलो के सदस्य थे। इस समिति का नाम 'गफ्फार खा सरहदी गांधी सालगिरह समिति' रक्खा गया।

भिन्न-भिन्न राज्यों में प्रादेशिक सालगिरह समितियों का निर्माण किया। कई जगह सवाल उठाया गया कि क्या भरोसा है कि बादशाह खान हिन्दुस्तान में ग्रायेगे भी कि नहीं। उन्होंने कई बार कहा था, "मैं हिन्दुस्तान तो ग्राना चाहता हूं, मगर सैर करने या तमाशा देखने के लिए नहीं। मैं ग्राऊ गा तब, जब हिन्दुस्तान पख्तूनिस्तान-प्राप्ति के हमारे काम में हमारी मदद करेगा।" हमारी सरकार की किठ-नाइयों को तो हम अच्छी तरह जानते थे, किन्तु हमें यह विश्वास था कि हमारे देश में प्रजातत्रवाद है। अगर हमारा लोकमत जाग्रत हो जाय, तो हमारी सरकार को उसके साथ चलना ही होगा। सवाल उठा कि लोकमत को जगाने के लिए क्या हम वादशाह खान को यहा ता सकेंगे? इस सवाल का निश्चित जवाव देना किठन था, क्योंकि हम यह भी जानते थे कि वादशाह खान हमारे देश में ऐसे किसी काम के लिए श्राना स्वीकार नहीं करेगे, जिससे हमारी सरकार को जरा भी परेशानी हो।

इन सब समस्यात्रो पर हम विचार कर ही रहे थे कि नेहरू-सगहालय के मौद्धिक इतिहास विभाग की तरफ से बाद-गाह खान के सस्मरण रिकार्ड करने के लिए एक जिप्टमण्डल को काबुल भेजने की फिर से बात चली। यह बात काफी ग्ररसे से चल रही थी और प्रनेक बार इसमे गामिल होने के लिए मुभसे ग्रागह किया गया था।

४ जुलार, १६६ को कादुल जाने का फॅसता हुन्ना। मेरे साथ नेहरू सगहालय के श्री हरिदेव बर्मा थे, या यह पाहिए कि में उनके साथ था, क्योंकि मुन्य काम तो यह उन्हीं पा था। हमें तथा कि बादबाह खान से मिलकर उनकी हिन्दु-तान पाने की दात पत्की कर क्रांच का यह एक नुन्यर पवसर हमारे हाथ न्राया है।

### बादशाह खान के दो स्वप्न

पिछले तीन वर्ष के भीतर ग्रफगानिस्तान में काफी तव्दीलिया ग्रा चुकी थी। सन १६६७ के शुरू में ही पुराने प्रधानमन्त्री यूसफसाहब की जगह मैबदवाल साहब नये मत्री वने थे। हमारे पत्रों में समाचार ग्राया था कि हमारे प्रधानमन्त्री लालवहादुर शास्त्री ग्रपने पीछे कुछ भी जायदाद नहीं छोड गये थे ग्रौर हमारी सरकार को उनके परिवार के निर्वाह के लिए खास व्यवस्था करनी पड़ी थी, तो उन्होंने भी ग्रपनी सारी जायदाद कौम को दान से दे दी। इसलिए उनसे हमने वड़ी ग्राशा रखी थी कि वह पख्तूनों के मामले में वादशाह खान की सब ग्राशाए पूरी करेंगे, किन्तु हमारी वह ग्राशा सफल न हुई।

ग्रफगानिस्तान की राजनैतिक परिस्थिति कुछ विचित्र
है। वहा की कौम दो भागो में बटी हुई है। एक तो परतो
वोलनेवाले पख्तून लोग, जोिक उस देश के ग्रसल वासी
है। कबाइलियों को मिलाकर उनकी सख्या एक करोड से
कुछ ग्रधिक है। दूसरा भाग है फारसी वोलने वाले लोगो
का। माना जाता है कि वे फारस से आकर वहा बसे है।
उनकी सख्या पख्तूनों से कम है, किन्तु ग्रलपसख्या में
होते हुए भी राज्यसत्ता ग्रधिकाशत उनके हाथ में है ग्रौर
उन्हें डर रहता है कि ग्रगर पख्तून लोगों में जाग्रित ग्रा

| 70 |  |  |  |
|----|--|--|--|

वात का वडा दर्द है कि अग्रेज साम्राज्यवादियों ने इनकी कौम को केवल दिलत और पिछडा हुआ ही नहीं रखा है, किन्तु उसे दुनिया के सामने बुरी तरह वदनाम भी किया है। कबाइली इलाके में सामान्य आवागमन पर प्रतिवध लगाकर उनकी वस्तु-स्थिति से ससार को अनिभन्न रखा और पठानों का एक डरावना काल्पनिक चित्र खडा कर दिया। वे वीर है, लेकिन खूनी और कूर है, स्वाधीनता के प्रेमी है, लेकिन स्वच्छन्द है, न वे नियत्रण को मानते हैं और न सम्यता की किसी मर्यादा को। आतिथ्य के इतने शौकीन है कि अपने इस शौक को पूरा करने के लिए चोरी, डकैती, लूटमार और रिश्वतखोरी से भी नहीं हिचकते। इससे भी अधिक अफसोस बादशाह खान को इस चीज का है कि हमारे दिलों में भी अग्रेजों ने यह हौवा घुसेड दिया है।

अग्रेज तो आखिर गये, किन्तु पख्तूनो का भाग्य तो भी नहीं जागा। अग्रेजो के बाद पाकिस्तानी पजावियों ने पख्तूनों के साथ वहीं व्यवहार जारी रखा, जो अग्रेजों ने शुरू किया था। साथ ही, उनकी जाति को आठ विभागों में विभक्त करके उन्हें छिन्न-भिन्न कर दिया। अपनी आत्म-कथा में वादशाह खान लिखते है—''मेरी पहली महत्वाकाक्षा यह है कि मैं बिलोचिस्तान से चितराल तक पठानों के बिखरे हुए कवीलों को एकता के सूत्र में गूथ दू, जिससे उनके शोक-हर्प एक-दूसरे के सम्मिलित गोक-हर्प बन जाय और मानवता की सेवा के लिए। यह आत्माभिमानी पख्तून जाति ससार में अपने जातीय कर्तव्य का पालन कर सके।'' दुखे दिल से

वह फरियाद करते है—"मुगलो के समय से लेकर मंग्रेजो के समय तक, और फिर अप्रेजो के समय से लेकर पाकिस्तानी सरकार तक, सबने इन कवाइली पठानो से निरतर वर्बरता ग्रौर ग्रत्याचार से युक्त व्यवहार किया है। उन्हे पहाडों के चिटयल कठोरतम ग्राचलो मे ग्रीर सूखे-सडे मैदानो मे ऐसा रखा गया है कि जैसे दुर्ग के भीतर रखने योग्य कोई वदी हो। इस हालत में उन्हें न तो उनकी भूमि से कुछ प्राप्त होता है ग्रौर न वे लोग कोई व्यापार कर सकते है। उन्हे किसी प्रकार के उद्योग व शिल्प मे भी कभी प्रशिक्षण प्राप्त करने का ग्रवसर नही दिया गया। यह इलाका साम्राज्य-शाही शक्तियो ने अपनी सेनाग्रो के सित्रय प्रशिक्षण के लिए एक प्रकार से युद्ध-स्थल वना दिया है। परिणाम-स्वरूप रेदेगुल की भाति वे लोग पैदा होकर पलते है श्रीर वैसे ही जगल श्रौर पहाड में मिट्टी में मिल जाते है। न तो उन्हे रोटी प्राप्त होती है, न पानी, खेत, न क्यारी, न बाग, न बगीचा, न बाजार, न मिडया। उनका न कोई जीवन है श्रीर न जीवन की सुविधाए उन्हें उपलब्ध है। मै नहीं समभता कि पाषाण हृदय दुनिया उनसे चाहती क्या है । वजाय इसके कि मानवता के नाते उन लाखो सुन्दर लडके-लड़िकयो श्रौर नौजवानो पर दया करे, उसने उनके पीछे नरभक्षी लोग लगा छिडकने के लिए उन्हे ग्रपमानित किया जाता है। पीठ-पीछे ंगालिया दी जाती है।"

१. ग्रयने ग्राप प दा होनेवाला मरुस्थली फूल

यागे जाकर वह लिखते है, "मेरी दूसरी महत्वाकाक्षा यह है कि इन शिष्ट, बहादुर, देशभक्त, ग्रात्माभिमानी ग्रौर मान-मर्यादा के लिए मर मिटनेवाले पठानो को गैरो के अत्याचार-ग्रनाचारसे बचा लू ग्रौर उनके लिए एक ऐसी स्वाधीन दुनिया वना दू, जहा वे हसते-खेलते हुए सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। मैं चाहता हू कि उनके ध्वस्त खण्डहर, उजडे हुए घरों के ढेलो ग्रौर मिट्टी को चूम ल्, जो ग्राततायी वर्वर लोगों ने वरवाद किये है। मैं चाहता हू कि उनके गली-कूचे ग्रौर घर-बार ग्रपने हाथों से भाडू लेकर साफ करू, मैं चाहता हू कि उनके रक्त से लथपथ कपडे ग्रपने हाथों से घो डालू ग्रौर फिर उन खूबसूरत इन्सानों को ससार के सामने खंडे कर दू ग्रौर ससार से कहू—ग्राग्रो, ग्रव मुभे उनसे ग्रधिक शिष्ट, भद्र, सभ्य ग्रौर सुसस्कृत इसान कोई हो तो दिखा दो।"

एक बार जब बादशाह खान इलाहाबाद मे थे, तो काबुल के विश्वविद्यालय के एक नवयुवक विद्यार्थी ने उनसे कहा, "एक जर्मन ने मुक्तसे पूछा था कि बुद्धि और बाकी सब चीजो मे तो ग्राप ग्रमरीका या यूरोप के लड़को से किसी तरह भी कम नही है, तो फिर ग्रन्य जातियों से ग्राप पीछे क्यों है ?" उस लड़के ने बताया कि इस सवाल का कोई उत्तर उसके पास नही था। तब बादशाह खान से उससे कहा, "यह युग राष्ट्रीयता का है। हममे जातीयता, राष्ट्रीयता ग्रौर सहानु-भूति नहीं है। इसलिए हम पिछड़े हुए है।"

इसपर उस लडके ने फिर पूछा, "ग्रगर वह जर्मन मुक्तसे

पूछे कि तुम लोगों में जातीयता और राष्ट्रीयता का स्रभाव क्यों है, तो मैं उसे क्या उत्तर द्?"

बादशाह खान ने उसे समभाया, "इसका उत्तर यह है कि दूसरी जातियों की तरह हममें ऐसे लोग पैदा नहीं हुए, जिन्होंने अपने देश और जाति के लिए प्राण और धन-सम्पत्ति को अर्पण कर दिया हो। अगर हमें समार में प्रगति करना हो तो राष्ट्रीयता का भाव और निस्वार्थ देश-सेवक पैदा करने होंगे।"

ध्रगस्त १६६७ मे जगन के स्रवसर पर भाषण देते हुए उन्होंने लोगों को समभाया, "सारा ससार श्रावाद है, लेकिन हम ग्रावाद नहीं है। इसका कारण यही है कि राष्ट्रीयता की जगह फिरकापरस्ती की सकुचित भावना ने हमारे दिलो मे घर कर लिया है। उदाहरण के लिए य्रफगानिस्तान में कोई किसीसे पूछे कि तुम कौन हो, तो कोई तो कहेगा कि 'मै हजारा हू,' दूसरा कहेगा, 'मै तुर्कमान हूं', तीसरा कहेगा, 'मैं पख्तून हू, फारसीदान हू।' यह चीज हमारी बरवादी का कारण है। इन्ही वातो से फूट पैदा होती है। ग्रमरीका मे जर्मन है, ग्रग्रेज है, फासीसी है, इटली के लोग है, मगर उनसे कोई पूछे कि ग्राप कौन है, तो जवाब मिलेगा कि 'हम ग्रमरीकन है।' जव लोगों में जातीयता या राष्ट्रीयता की जगह फिरकापरस्ती ग्रा जाती है तो वे वर्वाद हो जाते है। किन्तु पख्तूनो को अगर कोई राष्ट्रीयता श्रीर प्रगतिशीलता का पाठ देता है तो अग्रेज श्रीर पाकिस्तान के शासक वर्ग के इशारे पर चलनेवाले पीर, मुल्ला ग्रीर

धर्म के ठेकेदार उसे 'काफिर' या 'हिन्दू' कहने लगते है।"

उसी भाषण मे उन्होने वताया कि "इस ससार में पस्तून अथवा पठानो से अधिक प्रतिष्ठाहीन और अनादृत कोई नही, इसका कारण यही है कि वे उनके महान रसूल के वनाये चीज है पैसे का लालच, पैसे से प्यार ग्रौर सत्ता की भूख। ये चीजे जिस कौम ग्रौर देश मे पैदा हो जाती है वह कौम या देश ससार मे उन्नत नहीं हो सकते। 'हम जो तवाह श्रौर बरवाद है, वह इन्ही चीजो के कारण। इसी कारण मुसल-मानो मे दलबदी पैदा हो गई। उनके सम्प्रदाय मे विघटन पैदा हो गया। वे मुसलमान, जिन्हे अल्ला के महान रसूल ने प्रेम-प्रीति की शिक्षा दी थी, ग्रापस मे लडकर कत्ल हो गये, दौलत से प्यार भ्रौर सत्ता के लिए स्पर्द्धा ने उन्हे खुदा भ्रौर महान रसूल की शिक्षा से विमुख कर दिया। मै प्राज भी देंखता हू कि मुसलमानो ने ग्रभी भी अपने धर्म को फिर से तलाश नही किया।'

राष्ट्रीयता की जगह साम्प्रदायिकता, खुदा की खलकत की नि स्वार्थ सेवा की जगह पैसे ग्रौर सत्ता की भूख, प्रेम ग्रौर शांति की जगह ग्रापसी फूट ग्रौर विग्रह के साथ जो चौथी चीज जांतियों के पतन का कारण होती है वह है समभाव ग्रौर न्याय-वृत्ति का लोप । वादशाह खान के शब्दों मे

"एक समय था, जब सारे ससार मे अधेरा छाया हुआ था ग्रौर मदीना मे लोकतत्र का एक नन्हा-सा दीप जल रहा था। मै यह मानता हू कि वह लोकतत्र केवल मदीना के नगर तक ही सीमित था, लेकिन ससार में प्रधकार था ग्रौर मदोना में ग्रालोक था। लेकिन ग्रल्लाह के महान रसूल की शिक्षा से विम्खता ग्रौर धर्म को फिर से तलाश न करने का परिणाम यह निकला कि लोकतत्र का वह नन्हा-सा दीप वुभ गया ग्रीर उसे ग्रभीतक मुसलमानो ने नही जलाया । वह लोकतत्र उन्होने फिर से प्राप्त नही किया । ग्राप जरा पाकि-स्तान को देखिये श्रीर जरा हम पख्तूनो को देखिये। उन वलूचो को देखिये, सिधियो, बगालियो ग्रौर पजावियो को देखिये कि हम लोगों को उस फिरगी ने जो नाममात्र का प्रजातत्र दिया था, वह भी हमारे भाई ग्रय्यूव खा ने छीन लिया है ज़ीर हमे उसके वदले में क्या दिया है ? उसने भी एक 'लोकतत्र' दिया--वेसिक डिमोक्रेसी (वुनियादी प्रजातत्र), लेकिन लोग जिसे 'वेबुनियाद लोकतत्र' के नाम से पुकारते है। केवल लोकतत्र ही नही, हमारी अर्थनीति या आर्थिक स्थित को देखिये, हमारी भाषा को देखिये, हमारी सभ्यता को देखिये,हमारे रहन-सहन,व्यापार-वाणिज्य और नागरिकता को देखिये। हमसे सवकुछ छीन लिया गया और वह सव करनेवाले कौन थे ? उनके अपने ही मुसलमान भाई पाकि-स्तान के गासक।"

वादगाह खान के पाकिस्तानी विरोधियों ने उनके खिलाफ भूठा प्रचार गुरू किया था कि वह तो हिन्दुस्तान के दोस्त ओर तरफदार हैं, काफिर है, हिन्दुस्तान की पंचमवाहिनी है। इसका जवाय देते हुए वह वोले, "उपस्थित भाइयो पिछले वर्ष इसी अवसर पर मैने आपसे कहा था, आप मेरी जाति के है, मेरे भाई है, मेरे प्रिय, है, मैने आपसे कहा था, हम पख्तून एक प्रवाह मे डूबे जा रहे है, प्रवाह के किनारे एक मुसलमान खड़ा है। मै उससे कहता ह—मेरे मुसलमान भाई, मुक्ते अपना हाथ दे दो। वह कहता है—नही, मै तुम्हे अपना हाथ नही दूगा। आगे एक हिन्दू खड़ा है। मै उससे कहता हू—हिन्दू, तुम मुक्ते हाथ दे दो। वह कहता है—लो पकड़ लो। मैने आपसे पूछा था कि हिन्दू का हाथ पकड़ या न पकड़ ?"

उसके जवाब में सारे जनसमूह ने एक जवान से नारे लगाये थे, हाथ बढाके।

इसपर बादशाह खान ने पख्तूनो से कहा था, "थिद आपने ग्रपना घर बना लिया ग्रौर राष्ट्रीयता, प्यार-मोहब्बत, भाईचारा ग्रौर सौहार्द पैदा कर लिया, तो हम युद्ध के बिना ही ग्रपने पिनत्र उद्देश्य मे सफल हो जायगे।"

यह सुनकर सभा मे से एक व्यक्ति उठ खडा हुग्रा था ग्रौर उच्च स्वर से उसने वादशाह खान से पूछा था,, "ठीक है वाच्चाखान, ग्रौर यदि फिर भी पाकिस्तान ने हमारा ग्रिधकार न दिया, तो क्या करेंगे ?"

बादशाह खान ने जवाव मे कहा था, "तो जो ग्रापकी इच्छा हो कीजियेगा।"

इस घटना का उल्लेख करते हुए वादशाह खान ने ग्रागे कहा, "भाइयो, मै फिर ग्रापसे पूछता हू, क्योकि ग्राप कहते हैं कि मुसलमान तो मेरा भाई है, अय्यूव खा भी मेरा भाई है और पख्तून भी है, और जब वह मुभे ग्रपना हाथ नहीं देता, तो मैने आपसे कह दिया है कि मै निकल पडूगा। सारे संसार में जाऊगा, जो भी मेरा हाथ थामेगा, मै उसके हाथ मे अपना हाथ दे दूगा, चाहे वह लाल काफिर भी क्यों न हो।"

अपनी तकरीर के ग्रंत में उन्होंने कहा, "एक ग्रौर वात भी मेरी सुन लीजिये। मैं यदि बेघर, बरबाद, वेवस, वेसहारा और परेगान फिल्गा, तो ए नादान भाइयो, ग्राप ही के लिए फिल्गा। इसलिए मेरी बात पर विचार कीजिये ग्रौर मुभे वचन दीजिये कि फिर कोई आपको इस्लाम के नाम पर घोखा नहीं दे सकेगा, जैसाकि सारी उम्र आपको घोखा दिया गया है।"

सन् १६६७ के करीब-करीव श्राखिर मे मैवंदवालसाहव को भी त्याग-पत्र देना पड़ा श्रीर उनकी जगह वर्तमान प्रधान-मत्री एतमादीसाहव आये। अफगानिस्तान मे जब नया प्रधान-मत्री श्राता है तो वहा के सविधान के मुताबिक ससद से विश्वास प्राप्त करना होता है। एतमादीसाहब को भी ऐसा ही करना पड़ा। ससद में चारो ओर से माग आई कि पख्तूनिस्तान के सवाल को उठाश्रो। केवल एक ही सदस्य ने एतराज किया कि ऐसा करेंगे तो पाकिस्तान हमारे रास्ते में कठिनाइया खड़ी कर देगा। इसपर ससद मे इतना तूफान मचा कि उसे श्रपना एतराज वापस लेना पड़ा।

इघर पाकिस्तान मे अय्यूवसाहव की तानाशाही के सामने लोगो का श्रसतोप प्रतिदिन वढ़ता ही जा रहा था। रिश्वत- खोरी, लूट, अन्याय और जुलम से जनता तग आ गई थी। कोई दो दर्जन पूजीवादी राज्याधिकारी और उनके सगे-सवधी और मित्रो ने सारे देश की ६३ प्रतिशत धन-सपित वटोर ली थी। पजाबी मुसलमानो के प्रभुत्व और निरकुशता से सिधी, विलोची, पख्तून और बगाली सब तग आ गये थे। उनमे विद्रोह की ग्राग सुलगने लगी थी। वादशाह खान ने फैसला कर लिया कि अगर पाकिस्तान किसी तरह भी उनकी नहीं सुनेगा तो वह कबाइली इलाके मे पख्तूनिस्तान की एक आरजी सरकार की घोपणा कर देगे और अमरीका, इग्लैंड और यूरोप के अन्य देशों का इसके प्रचार के लिए अमण करेंगे।

3

## फिर दार-उल-ग्रमान में

७ जुलाई १६६८ को हम दिल्ली से एरियाना के हवाई जहाज से रवाना हुए। तीन साल पहले जब मै वादशाह खान से पहली बार मिलने गया था तबसे जमाना बहुत बदल चुका था। कहा उस वक्त की उमगे ग्रौर कहा ताशकन्द-समभौते के बाद की निराशा ग्रौर निष्प्रयोजनता का वाता-वरण। वही ग्रन्तर हवाई उडान के तब ग्रौर इस बार के अनुभव मे भी पाया। ग्राकाश मे गुबार छाया हुग्रा था। उसके वीच से प्रकृति का ग्रमूर्त मिटयाला दृश्य एक धुधले

साये की तरह कभी एक क्षण के लिए भाकी देता था श्रौर कभी छिप जाता था। गजनी का गुलावी पथरीला चिटयल पैदान कीचड मे पड़ने पर सुखाने के लिए फैलाई हुई एक मैली-कुचैली रगीन साडी की तरह दिखाई देता था। ग्रफगानिस्तान मे हमारे पिछले एलची थापर साहव की बदली हो चुकी थी। नये एलची मुभसे श्रच्छी तरह परिचित थे, मगर हमे उनके एक बार भी दर्शन न हुए।

हवाई श्रड्डे पर बादशाह खान की तरफ से कलीमजल्लाह श्राये हुए थे। हमारे दूतावास का एक कर्मचारी भी वहा पर था। 'दार-जल-श्रमान' पहुचे तो बादशाह खान हमारा इतजार कर रहे थे। बगीचे के फूल कुम्हलाये हुए थे, मगर बादशाह खान की तवीयत पहले की निस्वत बहुत श्रच्छी दिखाई देती थी। उनके चहरे पर नया तेज था। वडे स्नेह से वह हम दोनो से मिले।

हमारे साथ हवाई जहाज मे एक विदेशी दम्पति श्री ग्रौर श्रीमती स्टाइन थे। वे डेन्मार्क के रहने वाले थे। मेरी बहन डाक्टर सुशीला के पास दिल्ली ग्राकर ठहरे थे। यूरोप मे वे शाति-स्थापना के ग्रान्दोलन मे लगे थे। ग्रहिसा के वीर वादशाह खान से वे दार-उल-ग्रमान में मिलने ग्राये। वे जानना चाहते थे कि ग्रहिसा का गस्त्र सामाजिक ग्रौर राजनैतिक समस्या को हल करने मे कैसे काम में लाया जा सकता है ? उत्तर में वादशाह खान ने कहा, "हिन्दुस्तान का स्वाघीनता का सारा ग्रहिसक युद्ध इस चीज का नमूना है।"उन्होने फिर पूछा, "मसलन ?" वादशाह

खान ने 'भारत छोडो' म्रान्दोलन के वक्त कचहरियो पर थरने की बात की। जहा जनता ने दगा किया था, वहां अग्रेज सरकार ने गाति-प्रमन के नाम पर पागविक दमन-नीति से ग्रान्दोलन को कुचल डाला था । परिणामस्वरूप ग्राम जनता सहम गई थी। इसके विपरीत खुदाई खिदमत-गारो की ईट का बदला ईट से देने के बजाय हॅसते मुख निर्दोप कष्ट-सहन की नीति के फलस्वरूप सारी जनता की सहानुभूति उनके साथ हो गई थी श्रौर श्रग्रेज हकूमत के सामने सख्त नाराजगी भडक उठी थी। सव जानते थे ग्रौर पुलिस स्वय भी जानती थी कि ग्रहिसा युग मे पहले जब कभी उनकी इन पठानो से मुठभेड होती थी तो अनसर पुलिस को मुह की खानी पडती थी। मगर ग्रव उन्हे नगा करके शहर मे घुमाया जाता था प्रौर तरह-तरह से ग्रपमानित किया जाता था, तो भी वे उगली तक नहीं उठाते थे। पहले तो पठानो का खून गरम हो जाय तो दुश्मन को गाजर-मूली की तरह काटने मे उन्हे देर नही लगती थी, किन्तु ग्रव ग्रगर उनका धीरज ग्रौर सहन-शक्ति चुक जाय तो वह ग्रात्म-हत्या कर लेते थे, मगर ग्रहिसा की ग्रपनी प्रतिज्ञा को नही तोडते थे। तलवार के धनी होते हुए भी तलवार को म्यान से निकाले विना, खुली छाती पर वार भेलकर, उन्होने सब को दग कर दिया और दिखा दिया कि ग्रहिसा मे कितना वल है।"

"िकस युक्ति से ग्रापने इन युद्ध-वीरो को ग्रहिसक नियत्रण सिखा दिया ?" डेनिश दम्पित ने पूछा। वादशाह

खान ने जवाव दिया, ''हिसा की कार्य-प्रणाली प्रहिसा की कार्य-प्रणाली से भिन्न होती है। हिसा का उद्देश्य विरोधी को कुचल देना होता है, किन्तु ग्रहिसा विरोधी के विचार को बदतकर उसे अपना बना लेती है। हम ढोल नगाडे मौर ऐसे ही फोजी बाद्य लेकर फौजी हम से कवायद करने देहातों में निकल पडते थे। हमारी कीम में फूट थी। एक कवील की दूसरे से नहीं वनती थी। जहालत स्रोर वहम मे हम डूवे हुए थे। ग्रापस की कलह ग्रीर खून का वहला चून की हमारी प्रथा ने हमारा सत्यानाण कर रला था। सामाजिक कुरीनियो और स्वार्थी लोगो के जाल मे हम फसे थे। धर्म के नाम पर वहका कर पीर, मुल्लाओ तथा स्वार्थी लोगो ने उन्हें गुमराह कर रखा था। हमने लोगो को भाई-चारे के साथ रहना सिखाया, सामाजिक कुरीतिया खत्म करवाई, जनको उद्योग, सफाई, स्वास्थ्य के नियम सिलाये और जो लोग उनकी जहालन से फायदा उठाकर श्रपना उल्लू लीवा किया करते थे, उनके पजे में उन्हें छुजाया। नतीजा यह हुआ कि उनकी ताकत दिन-दूनी रात-चौगुनी होती गई।"

हेनिश दन्पति ने उन्हें वताया कि पिश्लम में जातिवाद का अर्थ प्राय युद्ध का निहन्धे विरोध करना ही नमभा पाता है। नांतिबाद की यह व्याच्या उन्हें कुछ सङ्चित श्रीर श्रपूर्ण लगती थी वत्रोकि इसमें न्याय को न्यान नहीं दिया गया था। कई बार पिचमी जानिवादी द्यानि की न्यानिर न्याय की विल चटाने हो भी तैयार हो बाने है।'

बादगाह खान ने कहा, "ग्राप ठीक कहते है। वही शाति सच्ची शाति है, जो न्याय की स्थापना का फल हो। गाति असमानता, गोपण और सामाजिक न्याय के ग्रभाव के साथ मेल नही खाती। ये परस्पर विरोधी चीजे है। ग्रहिसा-धर्म के पालन से ही सच्ची शाति ग्रा सकती है। ग्रगर मैं ऐशोइशरत ग्रौर मौज-शौक के गुलछर्रे उडाऊ, जविक मेरे पडोसियो ग्रौर ग्रनेक देशवासियों को पेटभर खाना ग्रौर सामान्य सुविधाए भी नहीं मिलती, तो यह हिसा होगी, फिर भले ही मैने किसीके सामने हाथ न उठाया हो।"

कावुल मे मेरे परिचित एक बगाली दम्पति एफ ए ग्रो ' में लगे हुए थे। उन्होंने बादशाह खान को ग्रौर मुफे खाने पर बुलाया। हमारे दूतावास के एक सास्कृतिक ग्रधिकारी भी थे। मुफसे कहने लगे कि निमत्रण को स्वीकार करने से पहले उन्होंने काबुल सरकार का रुख जाच लेने की सावधानी करली थी। उनसे पूछा गया था कि खाने पर कौन-कौन ग्रानेवाले है। यह जानने के बाद जब काबुल सरकार ने ग्रपनी रजामन्दी जाहिर की तभी वे खाने पर पधारे थे। मुफे सहज ही लगा कि इन्होंने हमारे देश की शान को क्या ऊचाई के शिखर पर चढाया है। खाने के वाद मैने बात-बात मे इनसे पूछा, "क्या ग्राप पश्तो जानते है या ग्रापने पश्तो सीखली है?" वह बोले, "जी नही, यहा पश्तो जानना ग्रावश्यक नही है। खुद ग्राला-हजरत भी पश्तो नही बोलते।" यह सुनकर मुफे

१ फूड एड एग्रीकल्चर श्रार्गनाइजेशन २ श्रफगानिस्तान के शाह

#### फिर दार-उल-ग्रमान मे

बडा ताज्जुव हुग्रा कि सास्कृतिक प्रवृत्ति के हमारे दूत किस देश में सास्कृतिक सम्बन्ध जोड़ने के लिए भेजे गए है, उसन् देश की भाषा का ज्ञान होना ही ग्रनावश्यक समभते है, जबिक काबुल विश्वविद्यालय ने पश्तो भाषा के उच्च ग्रभ्यास की पदवी के लिए संस्कृत भाषा सीखना ग्रनिवार्य बना दिया है।

जिस दिन हम काबुल पहुचे थे, उसी दिन एक वफद जेमीयते-मिल्लते-ग्रफगानिया का पेणावर से बादशाह खान के पास पहुचा था ग्रीर खबर लाया था कि २९ जुन, १६६८ के दिन नेशनल ग्रव्वामी लीग की एक विराट सभा पेशावर मे किस्साखानी बाजार में हुई थी। पूर्व ग्रौर पश्चिम पाकिस्तान के सब प्रान्तों के प्रतिनिधि उसमें गामिल थे। एक लाख से अधिक लोगो का समूह पेगावर की कडी धूप मे कई घटो तक म्रपूर्व नियत्रण ग्रौर सुव्यवस्था के साथ नि शब्द गान्ति से बैठा रहा था। पाकिस्तान वनने के बाद वादशाह खान पकडे गये तवसे यह पहली बार खुदाई खिदमतगार ग्रंपनी वाहो पर लाल पट्टे पहने हुए इस तरह ग्राम देखने मे ग्राये थे। जनता का उत्साह ग्रसीम था । सिधी, विलोची, पख्तून ग्रौर बगाली सव प्रतिनिधियो की यही पुकार थी कि अय्युवशाही का खात्मा कर दो। एक इकाई को तोड दो। सव प्रान्तो में प्रजातत्रवाद वापस लाया जाय। सव प्रान्तो को एक-से अधिकार तथा प्रादेशिक स्वाधीनता और पूर्व बगाल को पूरी आजादी दी जाय। सबसे अविक उत्साह बगाल की महिलाओ ने दिखाया था ग्रौर कहा था कि हम ग्रपने पख्तून भाइयो के

न्यायपूर्ण ग्रधिकारों के लिए अपने रक्त की ग्राखिरी वूद दे देगी।

नेशनल ग्रव्वामी लीग का एक ग्रधिवेशन भी वहा हुग्रा था। ग्रिधवेशन के ग्रारभ मे ही चीनी कम्यूनिस्ट तो ग्रलग हो गये, बाकी पूर्व ग्रौर पश्चिमी पाकिस्तान के सब दलो ने मिलकर बादशाह खान के अपुत्र वलीखा को लीग का प्रमुख चुना। वलीखा प्रमुख पद स्वीकार करने के लिए जरा भी उत्सुक नही थे, किन्तु सव प्रतिनिधियो के फैसले को उन्हे स्वीकार करना ही पडा ग्रीर वह सर्व-सम्मति से नेजनल ग्रव्वामी लीग के प्रमुख चुने गये।

यह अय्यूबशाही के अन्त का आरभ था।

# ४ काबुल में सात दिन

**५-७-६** ५

सवेरे चाय के बाद यहा मेरी जो बाते हमारे प्रधान मत्री, उप-प्रधानमत्री, मृहमत्री ग्रौर ग्रन्य लोगों से हुई वह बादशाहखान को बताई। उन्होने कहा कि भ्रगर वह हिन्दु-स्तान गये तो, हमारा देश उनकी सहायता करे या न करे, वह कोई ऐसी बात करना नहीं चाहेंगे, जो हमारी हुकूमत को परेशानी मे डाले । विहार ग्रौर हरियाणा इत्यादि के भगडो पर उन्होने ग्रपनी राय दी कि वह सब हमारी केन्द्रीय सरकार द्वारा रक्ली वुरी मिसाल का परिणाम है। फिर हमारे समाज-

वाद की चर्चा शुरू हुई। वादशाह खान को लगता है कि पडित नेहरू को चाहिए था कि सबसे पहले अग्रेजी तत्र और तत्र-प्रणाली को खत्म करते, किन्तु उन्होंने उसी पर समाजवाद की इमारत खडी करनी चाही। नतीजा यह हुआ कि उनका समाज-वाद नाममात्र का ही रह गया। अग्रेजों के जमाने की नौकर-शाही का रग-ढग जरा भी न बदला। इसके विपरीत लेनिन ने पुराने तत्र और तत्र-प्रणाली को जड से उखाड फेका और नये सिरे से एक नये ससार की रचना की। फलत और कुछ नहीं तो वहा खाना, पहनना और शिक्षा तो सबको मिलती है।

मैने कहा, 'यही तो हमारी ग्रहिसात्मक काति का विशेष लक्षण था। ग्रग्नेजी युग के ग्रमलदारों को दड देने या उनसे बदला लेने के बजाय हमने उन्हें ग्रपना लिया, क्योंकि हमारा विरोध हमारी पुरानी शासन-प्रणाली से था, शासको या उसके श्रमलदारों से नहीं।'

इसपर वादणाह लान वोले, "हा, यह तो मैं मानता हूं, लेकिन आप इतना तो जरूर कर सकते थे कि पहले ग्राप जो करना चाहते हैं ग्रौर जिस तरह वह करना चाहते हैं, उसकी घोपणा कर देते। पीछ्रे, आप कहते कि यह सब जिसे पूरी तरह से स्वीकार है और इसमें हमारी मदद करेगा, उसे हम नौकरी में ले लेगे, चाहे वह ग्रग्नेजी ग्रुग में हमारा विरोधी ही क्यों न रहा हो, किन्तु हमारे साथ ग्रामिल होने के बाद ग्रगर किसी ने भी गडबड की तो किर जरा भी लिहाज किये बिना, निहायत सस्ती से, उससे व्यवहार किया जायगा।"

चाय के वाद खूवानी के वगीचे मे मै म्रकेला घूम रहा था। रास्ते मे वादशाह खान का एक पक्का ग्रनुयायी पठान मिल गया। पिछली वार भी वह मिला था। एक जवरदस्त भटके के साथ पठान-तरीके से दो वार हाथ मिलाकर वडी मुहव्वत से वारी-वारी दोनो कघो से वह वगलगीर हुग्रा। सफेदी मायल लम्बी दाढी ग्रौर हाथी-जैसा सुडौल शरीर था उसका। वात-वात मे कहने लगा, ''जवसे हमारे खान यहा आये है, प्रतिकियावादियो का ग्रासन हिलने लग गया है। उनके एक अगुआ आदमी ने मुभसे कहा, 'तुम्हारा खान तो अव बुड्डा हो गया है।' मैने जवाव दिया कि हा, श्रगर अपनी वारह साल की लडकी के साथ शादी करने को उससे कहो तो वह जरूर इन्कार कर देगा, मगर उसका दिल तुम श्रीर हम दोनो से मिलकर भी ज्यादा मजवूत है।" यह कहते-कहते वह हॅसी से लोट-पोट हो गया और दो बार फिर से सारी कहानी सुना न ली तबतक उसे सतोष न हुम्रा।

वादशाह खान ने बताया कि कुछ समय मे वह शाह श्रौर वहा के प्रधानमत्री के साथ विचार-विमर्श करके पख्तू-निस्तान के लिए एक अस्थायी सरकार बनाकर उसकी घोषणा करेगे। श्रगर श्रफगानिस्तान की हुकूमत उसे मान्य करले तो फिर हमारी सरकार को उसे मान्य कर लेना चाहिए। पीछे, वह इंग्लैंड श्रौर श्रमरीका से उसे मान्य कराने के लिए वहा का भी भ्रमण करेगे।

ग्राज तीसरे पहर जिमयते-मिल्लते-अफगानिया के युवक

दल के कुछ प्रतिनिधि वादगाह खान से मिलने ग्राये ग्रौर ढाई घटे तक उनसे वातचीत की। उन्होंने वादशाह खान से पूछा कि ग्रापका अफगानिस्तान की पहली दो हुकूमतो और वर्तमान एतमादी साहववाली हुकूमत मे पख्तूनिस्तान के सबध में कोई अन्तर लगता है क्या ? वादशाह खान ने उत्तर देते हुए कहा, "हा, वहुत ग्रतर है। मोजूदा हुकूमत पहली दो हकूमतो से विल्कुल मुख्तिलफ है ग्रौर पख्तूनों के मसले के सिलिसले में वातचीत करने पर ग्रामादा है ग्रौर उसे हल करने के लिए मुभसे वाते कर रही है।"

एक नौजवान ने पाकिस्तान की राजनैतिक परिस्थिति मे इन्ही दिनो जो परिवर्तन हुए, जिसके परिणाम-स्वरूप अव्दुलवली खा नेजनलिस्ट अव्वामी पार्टी के प्रमुख चुने गये, उनका जिक्र करते हुए पूछा कि इसके फलस्वरूप क्या पख्तूनो ग्रौर पाकिस्तान की आम जनता मे नया राजनैतिक सबध पैदा होने की सभावना है ?" इसके जवाव में वादगाह खान ने कहा, "पाकिस्तान की मुख्तलिफ कोमो मे भाई-वदी श्रीर दोस्ती के लिए जमीन का तैयार होना एक वड़ी सतोपजनक चीज है, क्योंकि एक देश के आजादीपसद खडों के बीच गलतफहमी का दूर होना हमारी कामी उमगो और ग्राजाओं की सफलता के लिए एक गुभ चिन्ह है ग्रीर यही वजह है कि वगाल के असितयत को पहचाननेवाने एक नेता ने अपनी तकरीर मे पख्तूनों को सबोबित करके यहां तक कह दिया था कि हम इस प्रदेग और प्रदेशवानियो के लिए बगानी आम जनता की ग्रोर मे श्रद्धा के फून नावे है,

क्योकि स्वाभिमान और स्वाधीनता-प्रिय लोगो के लिए यह प्रदेश काबे की-सी प्रतिष्ठा का स्थान रखता है।"

पख्तून लोग आज दो हिस्सो मे वटे हुए है। ड्यूरेड रेखा के उस पार वसे हुए पख्तूनो के इलाके को आजाद पख्तूनिस्तान और ड्यूरेड रेखा के इस पार अग्रेजी राज्य के नीचे पख्तून कवीलो के इलाके को 'महकूम' पख्तूनिस्तान कहते है। दोनो तरफ के पख्तूनो को मिलाकर उनकी एक इकाई बने, तो वह इकाई क्या अफगानिस्तान की हुकूमत के अधीन हो या मुकम्मल तौर पर आजाद, और अगर यह न हो सके, तो और 'महकूम' पख्तून पाकिस्तान के सविधान के अन्दर रहते हुए प्रादेशिक स्वाधीनता के लिए आन्दोलन करे, तो उस ओर अफगानिस्तान की हुकूमत या आजाद पख्तून के बीच ताल्लुकात क्या हो, ये बडे अटपटे प्रश्न हैं। इन दो पक्षो को एक सूत्र मे गूथने का बादशाह खान अत्यन्त कुशलतापूर्वक प्रयत्न कर रहे है।

'आजाद' पख्तूनिस्तान और 'महकूम' पख्तूनिस्तान के सबध में एक सवाल का जवाब देते हुए वादशाह खान ने फरमाया कि ''ग्रागे, अफगानिस्तान की राजनैतिक परिस्थिति ग्रीर उसमे परिवर्तनों का असर हमेशा 'महकूम' पख्तूनिस्तान पर पडा है। मसलन, ग्रफगानिस्तान के पिछले इन्कलाव से हम जाग्रत हुए थे और इन्हीं परिवर्तनों के फलस्वरूप हममें राजनैतिक ग्रीर सामाजिक ग्रान्दोलन की वृत्ति पैदा हो गई थी, जिसके कारण ग्रग्नेजी साम्राज्य के जमाने में हमारी कौमी तहरीक मुल्क के कोने-कोने में फैल गई थी।"

इन दो विभागो के वीच दृष्टिभेद श्रौर खुदाई खिदमतगार आन्दोलन की वात करते हुए उन्होने वताया कि कई लोगो का इस आन्दोलन में शामिल होने ग्रौर कडग्रो का इससे ग्रलग हो जाने का कारण सैद्धातिक मतभेद नही था, केवल वैयक्तिक स्वार्थ था। राजनैतिक दलो मे मतभेद ग्रौर सघर्प का होना एक कुदरती बात है, क्यों कि इक्तदार के मतवाले ऐसी जमायतो मे हमेशा फूट डालते ग्राये है। ऐसे वैयक्तिक हित की तलाश वाले श्रौर अपने पक्ष के हिमायती लोगो और नौजवान अफगानो की जिमयत मे अहिसा-हिसा के प्रश्न पर भी मतभेद है। उसकी तरफ इंगारा करते हुए वादगाह खान ने उन्हे समभाया कि 'जवान ग्रफगान' पार्टी के नौजवानो को चाहिए कि वे अपने ध्येय को सफल वनाने के लिए मुह-व्वत ग्रीर प्यार का रास्ता इंग्तियार करके विपक्षियो पर उसकी श्रेष्ठता को सिद्ध कर दे।

इसी सिलसिले मे एक और प्रवन के जवाव मे उन्होंने वताया कि योमे-जणने-इस्तकलाल के दरम्यान योम-पाकि स्तान के अवसर पर उन्होंने कहा था, कि मरगले (रावलिप ही के नजदीक का इलाका) से हरात और वितराल और वहा मे अरव समुद्र तक का इलाका एक ही खड़ है। इसलिए पफगानिस्नान और पस्नूनिस्तान की जनता एक ही कीम है और एक ही राजनैतिक और आर्थिक नूत्र में वे मद बंधे हुए हैं। एक की हालत सुधरेगी नो दूसरे को उमवा लाभ मिले दिना नहीं रहेगा।

सूजा पित्तया मे मँगल और जाजी दो कवील है। उनी

लडाई छिड गई थी। इसपर शोक प्रकट करते हुए वादगाह खान ने वताया कि ''इन दोनो कवीलो के वडो से मैंने काबुल में कहा है कि वह तुरन्त जाकर पक्तिया में शांति स्थापित कर दे और दो भाई कवीलों के वीच दुश्मनी का फौरन खात्मा कर दे।''

श्रत मे एक नवयुवक ने कहा, "वावा, श्राप खुदाई खिदमतगारो का एक केन्द्र तुरन्त क्यो नही स्थापित कर देते ?" इसका उन्होंने जवाव दिया, "इस सिलसिले में हमारी हुकूमत से वातचीत चल रही है। पहले श्राप खुदाई खिदमतगारो की एक खासी जमात तैयार कर लो, फिर केन्द्र भी मिल जायगा, तवतक जलालावाद में मेरा घर ही केन्द्र का काम देगा।"

रात, खाने के वाद घूमते समय, भूदान-ग्रादोलन की वात चल पड़ी। मैने पाया कि ग्रग्नेजी 'भूदान' को वादशाह खान बड़े ध्यान ग्रौर वारीकी से पढ़ते थे। उनकी टीका थी कि "जिस तरह भिखारी की भोली मे मुट्टी-भर ग्राटा डाल देने से न तो भिखारी का ग्रौर न आटा देनेवाले का कल्याण होता है, उसी तरह भूमिहीनो की भोली मे थोड़ी भूमि डालने से उनकी या हमारी सामाजिक समस्या का हल नही होता। भिखारी को हम इस तरह उल्टा पुरुपार्थहीन बनाते है, भिक्षान्न पर जीने की आदत डालते है ग्रौर अपने-ग्रापको ग्रौर जगत को घोखा देते है कि हमने गरीव के प्रति ग्रपने धर्म का पालन कर लिया, जविक हमे उसे स्वाभिमान ग्रौर पुरुपार्थ सिखाना चाहिए, ग्रपने परिश्रम से दयानतदारी की रोटी कमाने का साधन और उसके लिए ज्ञान उसे देना चाहिए। भूदान वालों से मैं यह पूछता हूं कि भूमिदान पाने-वाले ने उसके लिए खुद क्या किया या आपने उसे इन्सान वनाने के लिए क्या किया ? पहले दिलत और दिरद्र पीडित को, जिसे इन्सानियत के दर्जे से गिराकर हमने हैवान-सा वना दिया है, इन्सान वनाओं, पीछे दान की वात करों।"

गाबीजी के 'ट्रस्टीशिप' के सिद्धात के वारे में मैने उनमें अश्रद्धा-सी पाई। 'गांधीजी कितने लोगों को ट्रस्टी वना सके ? जो चीज उनकी जिंदगी में न हो सकी, वह क्या उनके विना हो सकेगी ?' मुक्ते लगा कि इस विपय का प्रति-पादन विशेप हुप से गांधीजी ने, प्राय उनकी जीवन-यात्रा के श्रतिम चरण में ही किया था, जब बादशाह खान उनके पास नहीं थे। उसकी सारी कल्पना और हुपरेखा से वह मुक्ते पूरी तरह परिचित नहीं लगे।

श्राज सबेरे मैं चाय के लिए जरा देर से नीचे गया था। वादणाह खान वगीचे में घूम रहे थे। मैं उनसे मिला। उनके भाई डाक्टर जानसाहव की वात गुरू हुई। वह वता रहे थे कि फटियर के गवर्नर सर जार्ज किन घम ने कैसे उन्हें शीशे में उतार लिया था। डाक्टर खानसाहव 'त्रिज' के बडे गीकीन थे। सर जार्ज को जब उनसे कोई काम निकालना होता था तो उन्हें 'त्रिज' खेलने के लिए ग्रपने यहा बुला लिया करते थे शौर फिर जो जी चाहे. उनसे करवा लेते थे। "मुभे उतरह वह अपने दांव में नहीं ला सकते थे। नतीजा यह

कि डाक्टर खानसाहव उनके जाल मे फस गये और अपने राजनैतिक जीवन की मानो खुद कव्र खोद दी।"

शाम के खाने से पहले बादशाह खान थोडा समय घूमे। घूमते-घूमते खुद ही उन्होने उनके हिन्दुस्तान जाने की बात छेडी। बोले, "लोग मुक्ससे कहते है कि हिन्दुस्तान श्राओ। जवाब मे मै उन्हे एक कहानी सुनाया करता हू, 'एक मरतवा एक बादशाह को खबर मिली कि दीवानगी की ग्राधी ग्राने वाली है। यह सुनकर वह सब दरवाजे खिडकिया, रोशनदान, वगैरा ग्रच्छी तरह बद करके हुज्जे के ग्रदर घुस गया। जव ग्राधी चली गई ग्रीर बाहर निकला तो जिन लोगो पर ग्राधी का असर हो चुका था वे सब मिलकर उसे दीवाना कहने लगे।' सो मै भी ग्रगर हिन्दुस्तान जाऊ, तो मुक्ते भी वहा के सब लोग इसी तरह दीवाना कहने लगेगे, क्योंकि मै तो पुराने जमाने का हू।"

¥

## भारत ग्राने पर राजी

१०-७-६= --- १४-७-६=

शायद लोग नही जानते कि ग्रफगानिस्तान के मौजूदा शाह ग्राला-हजरत बादशाह खान को 'चाचा' कहकर बुलाते है। एक बार वर्तमान प्रधान मत्री, एतमादीसाहव, वादशाह खान से मिलने ग्राये, तो बादशाह खान ने उनसे कहा, "शाह से मिलो, तो मेरी तरफ से उन्हे पैगाम देना कि अय्यूव खा भी मुभे 'चाचा' कहा करता था। मगर देखो, उसने मेरे साथ क्या किया है । ग्राप मुभे 'चाचा' कहते है, तो क्या ग्राप भी वैसा ही करेगे ?" दूसरी बार एतमादीसाहब से वादशाह खान मिले तो ग्राला-हजरत भी वहा मौजूद थे। मिलते ही एतमादीसाहव से वादशाह खान ने पूछा, ''क्योजी, मैने जो कहा था, सो ग्राला-हजरत को ग्रापने बताया था क्या ?" वह क्या जवाव देते ? चुप से सिर भुका दिया। इसपर वादशाह खान ने वह सारी वात भ्राला-हजरत को कह सुनाई श्रीर पूछा, ''तो ग्राप भी क्या वही करेगे?'' ग्राला-हजरत हँस पडे श्रौर मुहब्बत से उन्हे गले लगा लिया। वादेशाह खान ने वताया कि जत्र वह दौरे पर जाते है, तो दौरे का सारा इन्तजाम वहा की हकूमत ही करती है, यहातक कि लोगो को इकट्ठा भी वही करती है। जलालावाद मे एक मकान भी उनके लिए वनवा रही है। ड़ाइवर-सहित एक सरकारी मोटर उनकी सेवा मे रहती है। मगर उन्हे ये दोनो चीजे पसद नही है।

वादशाह खान मेहमद कवीले के है। काबुल में हमारी उपस्थिति के दरम्यान वह एक दिन मुभे इस कवीले के एक सरदार के घर खाने को ले गये। कहा जाता है कि इस कवीले ने ही बच्चा सक्का को सग्राम में खदेडकर मौजूदा शाह के पिता नादिरशाह को गद्दी दिलवाई थी। जब नादि-रशाह गद्दी पर बैठा तो इसके सरदार खान हाजी हुसैनखा ने उनको ग्रपनी गढी पर आने का निमत्रण दिया ग्रीर उनके

स्वागत के लिए ग्रस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित सेना का ऐसा ज्ञान-दार प्रदर्भन किया कि वह डर गये ग्रीर सरदार ग्रीर उसके सारे सगे-सवधियो को कैद मे डाल दिया। सारी जायदाद जव्त कर ली ग्रौर महिलाओ को भी उनके घरो मे नजरवद कर दिया। हाजी हुसैनखा तो कैदखाने मे ही करीव १६५८ मे गुजर गये । वादशाह खान के ग्रफगानिस्तान मे पहुचने के कुछ पहले या शायद वाद मे सरदार के वडे लडके फकीर वाईजे की रिहाई हुई। बादशाह खान ने वाकी लोगो की भी रिहाई करवाई और जन्त हुई जायदादे उन्हे वापस दिलवाई । कावुल की सरकार उनके वडे लडके, फकीर बाईजे, को पख्तूनिस्तान के प्रचार के लिए विदेश भेजना चाहती थी, किन्तु वादशाह खान ने उसे समभाया कि विदेश मे जाकर तुम क्या करोगे ? यहा रहकर पख्तून भाइयो की नि स्वार्थ सेवा मे ही क्यो नही लग जाते ? चुनाचे, उसने विदेश जाने से इकार कर दिया, गगर हुकूमत के बहुत आग्रह करनेपर वहा राज्य के मजदूर विभाग का मदीर (मिनिस्टर)वनना स्वीकार कर लिया। खासा तीन-चार हजार रुपये वेतन मे लेता था, किन्तु बादशाह खान ने उसपर ऐसा रग चढाया कि हम काबुल पहुचे, उससे थोडे ही समय पहले उसने ग्रपने पद से इस्तीफा दे दिया था ग्रौर बादशाह खान के साथ खुदाई— खिदमतगार के काम मे जुट गया था। उसका छोटा भाई, निकोबावा, भी विश्वविद्यालय मे उच्च शिक्षा पाकर कई देशों मे घूम त्राया था। अफगानिस्तान के सविधान के मुताबिक हर किसीको दो साल फौजी तालीम लेनी पडती है। उसकी जगह

इन भाई को सरकार ने काबुल विश्वविद्यालय मे लेक्चरार के पद पर नियुक्त कर दिया था। वह भी खाने पर स्राया था। विनोद मे कहने लगा, "बाबा, मै भी खुदाई खिदमतगार हू, किन्तु आप तो ग्रदम-तशद्द के खिदमतगार है ग्रौर मै वा-तश-द्द खिदमतगार हू।" उनकी एक बहन है जोहरा। वह भी परम्परा से चली ग्राई परदे की रूढि को छोडकर सेवा के क्षेत्र में उतर आई थी ग्रौर खुदाई खिदमतगार बन,गई थी। फिर भी इतनी पुरानी प्रथा कोई एकदम थोडे ही छूटती है। जव हम खाने को बैठे तो हमारे साथ बैठने मे शायद उसे सकोच हुआ होगा। वह बाहर ही न आई। रात के साढे दस-ग्यारह वजे खाने के वाद हम दार-उल-अमान लौटे तो आते ही सबसे पहले वादशाह खान ने टेलीफोन उठाकर उसे डाट दी, ''तुमने आज यह क्या हरकत की े कहा खुदाई खिदमतगारी और कहा परदे की कैद<sup>।</sup> अच्छा, कल दोपहर मै अपने मेहमानों को साथ लेकर फिर तुम्हारे यहां आऊगा ग्रौर तुम सबकी अपने साथ तस्वीरे खिचवाऊगा।"

दूसरे दिन दोपहर को वह मुभे अपने साथ लेकर फिर वहा पहुंचे और मुभसे उन सबकी तस्वीरे खिचवाईं। इसी तरह वह हमें कलीम उल्लाह साहब और जकाखील कवीलें के दुर्रान खा के घर भी खाने को ले गये। दुर्रान खां के वाप अफरीदियों में वडा रसूख रखते थे। वेटे का भी अफ-रीदियों में वडा असर है। वादशाह खान जहा जाते थे, बच्चे, लडके, लडकिया और महिलाए उन्हें घेर लेती थी और अपनी तस्वीरे खिचवाती थी। वच्चों की तो वात ही क्या । उनकी गोद मे जगह पाने या उनके वगल से सटकर वैठने या खड़े होने की होड़ लग जाती थी। अन्वार उलहक्क-गरान के घर पर गये, तो पहुचते ही उनकी छोटी सी वच्ची आकर वादशाह खान की गोद मे बैठ गई ग्रौर वोली, "वावा, यक कलम आजादी," (एकदम से पूरी आजादी चाहिए)। बड़ो से व्चो तक सब पस्तूनो को बादशाह खान ने आजादी का गहरा रग चढ़ा दिया है।

हम कावुल मे वादशाह खान के साथ ७ जुलाई से १४ जुलाई तक सात दिन रहे। रोज एक या या दो बैठके हमारी उनके साथ होती थी। जिन वटनाओं के सस्मरणों का रिकार्डिंग करना होता था, उन्हें प्रश्नों के रूप में उनके आगे रखते थे। उनपर वह हमारे साथ चर्चा करते थे, फिर जो कहना होता था, उसे वह पहले लिख लेते थे। जब उनकी पूरी तसल्ली हो जाती थी तभी वह रिकार्डिंग कराते थे।

वादशाहखान चौकसाई और सच्चाई के बडे पुजारी है। उनमें सागर-सी गम्भीरता है, जिसकी गहराई में उनकी प्रवल-से-प्रवल भावनाए भी ऐसे छिप जाती है कि किसी-को उनकी खबर तर्क न पडे। वह बडे मित-भाषी है, थोडे-से-थोडे नपे-तुले शब्दों में जो कहना होता है, कह देते है। स्पष्ट वक्तृता उनका विशेष लक्षण है। गोल-मोल बात करना उन्हें आता ही नहीं। देश के बटवारे के बाद प्रपनी मुसीबतों की बात करते हुए उन्होंने कहा, "तकसीम के बाद जब हम कैद हो गये तब वह (पडित जवाहरलालजी) मेरे लड़के से एक बार लदन में मिले ग्रीर हमारी कैदोबद की

दास्तान सुनकर रो दिये। हमारी वे सव मुसीवते कांग्रेस के वटवारे ग्रीर क्ठे रेफरेन्डम को मजूर करने का नतीजा थी। हमारे तवक्कवात (ग्राजाए) थे कि जवाहरलालजी, राजन्द्र-प्रसादजी और सरदार पटेलजी, जो हमारे जिदगी-भर के रफीक थे, वे मुसीवत में हमें नहीं छोडेंगे। ग्रफसोस, हमारी वे उम्मीदे पूरी नहीं हुई, लेकिन हिन्दुस्तान के लोगों में मैं कभी नाउम्मीद नहीं वनूगा।"

"काग्रेस के नेताओं ने आपका इस तरह त्याग किया। इसका क्या कारण था ?" हमने पूछा। उन्होंने उत्तर दिया, "हकीकत यह है कि एक तो पिडतजी पर लाई माउटवेटन का बहुत ग्रसर था, लेकिन सबसे ज्यादा इन लोगों को इत्तदार का गौक था।"

बटवारे से पहले और बटवारे के समय पर उन्हें काग्रेस से पांटने की जो कोशिने की गई, उसका वर्णन करते हुए बादनाह खान ने कहा. "एक दफा यूनम (बादनाह जान का रिन्तेदार महम्मद यूनम) जिन्नासाहब की तरफ ने पैगाम नेकर प्राये थे कि 'मेरे इर्द-गिर्ट निकम्मे लोग हैं। अगर प्रज्ञुल गंपफार मेरे नाथ हो जाय, तो मैं बहुत-कुछ कर सकता ह। विकाह मने बाग्रेस को न छोडा. पर काग्रेम ने राजदार को खातिर हमें छोट दिया. हालांकि हम लोगों को भी राजदार मिल सकता था। वायेन के फैनले ने हमारे लोगों पर दहन दुरा अनर हुआ। उन पर माबूनी टा गई मोर गई लोगों ने काम छोडा और घर में बैठ गये।"

नपनी पुस्तक 'महानमा गांधी. वि नाम्ड फेल के दितीय

खड मे पडित जवाहरलालजी के उस वाक्य की तरफ मैंने उनका ध्यान खीचा, जिसमे पडितजी ने कहा था कि "रेफरेडन मे भाग लेने से जी चुराना एक प्रकार की भीरुता और वददयानती का सूचक होगा।" उसके जवाव मे वह वोले, "रेफरेंडेम मे शामिल न होने की वजह यह थी कि पाकिस्तान के साथ (हम) मिलना नहीं चाहते थे ग्रौर हिन्दुस्तान ने हमें छोड दिया था। इसलिए हमने (पस्तूनो ने) एलान किया ग्रौर कहा कि ग्रगर रेफरेडम होना है तो हिन्दुस्तान, पाकिस्तान ग्रौर पख्तूनिस्तान इन तीनो का होना चाहिए। चूकि हमारी यह माग मजूर नहीं की गई, इसलिए हमने इसका वॉयकॉट किया। जव हम यह फैसला कर चुके, तो हमे काग्रेस की तरफ से खबर मिली कि अगर आप रेफरेडम मे हिस्सा लेने से भागते है, तो उसके यह मानी होते है कि रेफरेडम मे हमे अपनी जीत के मुतल्लिक शक है और उसको छिपाने के लिए हमने यह वहाना निकाला है। मै यह पूछता हू कि एक भूठे मुद्दे पर रेफरेडम का वॉयकॉट करना क्या यह बददयानती और भीरुता थी या बटवारा हासिल करने के लिए ग्रौर इक्तदार के लिए काग्रेस का सरीहन भूठे मुद्दे पर रेफरेडम को, वावजूद हमारे ग्रौर महात्माजी की मुखालिफत के मजूर करना वददयानती थी ?"

म्रागे चलकर उन्होने वताया .

"वावजूद हमारे वाँयकांट के जिन्नासाहव को ५१ फीसदी वोट मिले। कर्नल वगरग्रहमद ने, जो हरीपुरा जेल मे मेरे साथ कैद थे, बताया कि 'उन दिनों मैं कोहाट में था। मै कम्पनी-कमाडर था। मैने ग्रपनी कम्पनी से तीन दफा वोट दिलवाये थे। इसके ग्रलावा बहुत-से लोगो, बल्कि खुदाई खिदमतगारो के भी वोट जाली दिलवाये गए थे।"

मौसम बहुत ही सुहावना था। हवा में गुलावी-सी ठडक थी। ऊपर की मजिल पर, जिस कमरे में हम रहते थे, उसकी खिडकी के ठीक सामने. वहुत ही नजदीक पकी हुई, सुनहरी, रस से भरी खूमानियों से लदे हुए वृक्ष पर गान गानेवाले पक्षी खुशिया मनाते अपना मधुर सुर अलाप रहे थे। उनके वे अलाप भी रिकार्डिंग में बादशाह खान की आवाज के साथ ऐसे आगये कि सुननेवाले को लगे कि उसके कधे पर ही बैठा पक्षी अपना आनन्द-गान सुना रहा है। बादशाह खान के साथ हमारा यह सात रोज का सहवास हमारे लिए एक अत्यत अविस्मरणीय पुण्य अनुभव था।

ધ :

# न्राखिर भारत पहुंचे

काबुल से लौटने से पहले हमने बादशाह खान से जान लिया कि गाधी-जन्म-शताब्दी के अवसर पर वह हिन्दुस्तान मे जरूर आना चाहेगे। इसपर से हमे विश्वास हो गया था कि अगर सालगिरह समिति की ओर से उन्हे आमत्रण मिलेगा तो वह उसे अस्वीकार नहीं करेगे। पख्तूनिस्तान के सवाल पर उन्हें हमारी सरकार से निराशा-पर-निराशा ही होती रही थी। हमारे कावुल जाने से कुछ समय पहले हमारी पालिमेट में वादशाह खान को गांधीजी के दिये हुए वचन के वारे में सवाल पूछा गया था, तो हुकूमत ने जवाव दिया था कि "इस किस्म के वचन का कोई लिखित रिकार्ड हमें नहीं मिलता।" कावुल से लौटते समय बादशाह खान ने हमें भारतवासियों के नाम एक लिखित सदेश दिया था। इस बयान पर तारीख थी दार-जलग्रमान, १४ जुलाई १६६ की। इसमें जन्होंने गांधी-जन्म-शताब्दी के ग्रवसर पर हिन्दु-स्तान ग्राने के लिए मिले ग्रनेक निमत्रणों के लिए वन्यवाद देते हुए कहा था।

"मुभे खुशी भी है ग्रीर अफसोस भी। खुशी इसलिए कि गांधीजी के सिलसिले में हिन्दुस्तान के लोगों ने याद किया ग्रीर ग्रफसोस इसलिए कि हालात की मजबूरी से मैं इनसे विछडा हुग्रा हू। यह मौका तकाजा करता है कि हम इनके उसूलों को अमली जामा पहनाने की कोशिश करे।"

हमारी पार्लामेट मे जो सवाल-जवाब हुए थे, उनका उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा

"यह तो सब जानते है कि जव हम १६३१ में कराची में हिन्दुस्तान की ग्राजादी की तहरीक में शामिल हुए थे, हमने तबसे किसी किस्म की कुरवानों से गुरेज नहीं किया ग्रीर ग्राजादी की जद्दोजहद करते रहे, मगर जब ग्राजादी ग्राई तो हमें बताये वगैर फैसला कर लिया गया। गांधीजी ने मुक्ते खुद कहा था कि ग्रगर तुम्हारे साथ बेइन्साफी हुई, तो हिन्दुस्तान तुम्हारे हकूक के लिए लडेगा। मगर ग्रब कहने मे ग्राया है कि इसका कोई सरकारी तहरीरी रिकार्ड नही है, तो मै यह पूछता हू कि गांधीजी का जबानी इकरार क्या इकरार नहीं ? ग्रौर क्या यह हिन्दुस्तान का इखलाकी फर्ज ग्रौर धर्म नहीं कि जैसे हमने इनकी ग्राजादी के लिए जदोजहद की, वह भी हमारी ग्राजादी के लिए जदोजहद करें ?"

त्रत मे उन्होने आशा प्रकट की कि हम उनकी मुसीबतों मे उनके साथ शरीक होगे। "इसीमे हमारा, हिन्दुस्तान का और पाकिस्तान का भी भला है।"

उनके अपने हाथ से लिखे इस सदेश के फोटो बनवाकर हमने सालगिरह समिति की तरफ से अखबारों में भेजे। कई अखबारों मे वे छपे भी। किन्तु जब आल इडिया रेडियो में प्रसारित करने के लिए इसकी नकल भेजी, तो गाधीजी के मौखिक वचन वाला सारा हिस्सा उन्होंने उडा दिया। कारण यह बताया कि कार्यक्रम में गडबड होने से समय कम रह गया था, इसलिए सदेश को सक्षिप्त रूप में देना पडा था। किन्तु हमने तो अग्रेजी और हिन्दुस्तानी दोनो भाषाओं में सदेश भेजा था। यदि एक भाषा के कार्यक्रम में गडबड हो गई थी तो दूसरी भाषा में वह पूरा प्रसारित होना चाहिए था। इसका हमें कुछ भी उत्तर न मिला।

अगरत १६६८ मे श्री सीतारामजी सेक्सरिया के भारतीय संस्कृति संसद के निमत्रण पर मैंने कलकत्ता में दो भाषण दिये। एक गांधीजी पर, दूसरा वाशाह खान पर। दूसरे दिन के भाषण के ग्रारम्भ में ही स्व० सेठ सोहनलाल दुग्गड ने बिन मागे ही पच्चीस हजार का एक चैक मेरे हाथ मे पकड़ा दिया ग्रौर कहा कि उनकी तीव्र इच्छा है कि बादशाह खान की ग्रस्सीवी वर्पगाठ पर उन्हें जो थैली भेट की जानेवाली है, उसमे सबसे पहली रकम उनकी हो। इसके कुछ समय बाद दुग्गडजी का स्वर्गवास हो गया, किन्तु उनकी उदारता ग्रौर श्रद्धा से हमारी समिति के सव लोग बहुत प्रभावित हुए।

१६६ के जशन पर वादशाह खान ने पाकिस्तान को स्राखिरी चेतावनी देते हुए कहा, "पिछले बीस साल से हमने घीरज रखकर शांति के रास्ते से पख्तूनिस्तान के सवाल का फैसला पाकिस्तान के साथ करने की कोशिश की है। स्रव हम स्राखिरी बार उनसे फिर विनती करते है कि स्रव भी हमारे साथ न्याय करके हमारे हक हमे दे दो स्रौर हमे मजबूर न करों कि हम स्रलग होकर वलोचिस्तान, सिंध स्रौर पख्तून का स्रपना फेडरेशन बना ले।" पहली बार स्रफगा-निस्तान की हुकूमत ने संयुक्तराष्ट्र संस्था में पख्तूनिस्तान का प्रस्ताव पेश किया स्रौर एलान किया कि वे रेफरेडम के स्राधार पर किये हुए फैसले को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वह रेफरेडम एक भूठा रेफरेडम था।

इसके थोड़े अर्से बाद ही अय्यूबशाही के सामने विद्रोह की जो आग सुलग रही थी, वह भडक उठी और पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान में देखते-देखते फैल गई। वलीखा को पकड़ लिया गया, किन्तु विद्रोह दिन-ब-दिन और भी जोर पक-डता गया। युवक-वर्ग उवल पडा। कालेज और यूनीविसटी के विद्यार्थी अपनी पढाई छोडकर मैदान में कूद पड़े। ढाका, रावलिपडी, पेगावर, लाहौर ग्रौर दूसरी कई जगहों में हड़-ताल हुई, लाठी-चार्ज हुए,गोली चली, मगर "मरज बढता गया ज्यो-ज्यो दवा की।" जव अय्यूवसाहब ने देखा कि अब तो वाजी हाथ से जा रही है तो उन्होने सव दलों की एक गोलमेज परिपद बुलाई ग्रौर पख्तूनो की ग्रौर पूर्व बंगाल की तकरीवन सव मागे मान ली, किन्तु मामला कुछ ऐसा बिगड चुका था कि ग्रय्यूवसाहब को ग्रपने पद को छोड़ना पडा ग्रौर हुकूमत की बागडोर जनरल याह्या खान के हाथ में श्राई। उन्होने मार्शल लॉ तो जारी रखा, मगर सब दलों के नेताम्रो के साथ सुलह-शाति से फैसला करने के लिए कोशिश भी जारी रखी। वलीखा रिहा कर दिये गए। वह बादशाह खान से कावुल जाकर मिले श्रौर फिर इलाज के लिए यूरोप चले गए। वादशाह खान को विश्वास है कि जिस प्रकार का पख्तूनिस्तान उन्होने चाहा था, वह शोघ्र ही उन्हें मिल जायगा श्रौर ग्रगर न दिया गया, तो याह्याखान का भी वही हाल होगा जो, ग्रय्यूवखा का हुआ है।

इस दरम्यान हमारी सालगिरह समिति का काम वहुत आगे बढ गया था। गुजरात, ग्राध्न, मैसूर, राजस्थान और महाराष्ट्र मे बादशाह खान की सालगिरह मनाने के लिए प्रादेशिक समितिया बन गई थी। राष्ट्रीय समिति का सिव-घान भी तैयार हो गया था ग्रौर २० फरवरी, १६६६ को वह 'इडियन सोसायटीज रिजस्ट्रेशन एक्ट' के ग्रतर्गत रिज-स्टर करवा दी गई थी। हमारी सरकार ने थैली में दी जाने वाली रकमो को इन्कमटैक्स से मुक्ति दे दी थी।

श्रव जगह-जगह से बादशाह खान के दौरे के निमत्रण श्राने लगे। इनको क्या जवाव देना, यह एक वडा विकट प्रश्न हो गया था। बादशाह खान कव यहा आयगे, कितने समय रहेगे, कहा-कहा जाना चाहेगे, किसके मेहमान वनेगे श्रीर कहा ठहरेगे, इन सब चीजो का हमे पता नही था। इसिलए हमारी समिति ने फैसला किया कि हममे से दो आदमी समिति के प्रमुख का निमत्रण-पत्र लेकर बादशाह खान के पास जाय श्रीर इन सब चीजो के वारे मे उनके विचार समभकर आवे। चुनाचे २४ मई १९६९ को हमारी समिति के मत्री बाकर अली मिर्जा श्रीर मै हवाई जहाज से काबुल रवाना हुए। उसी शाम हम ६४ मील मोटर-सफर के बाद जलालाबाद बादशाह खान के पास पहुच गये।

इस बीच 'नेहरू अवार्ड फौर प्रोमोटिंग इटरनेशनल मण्डरस्टैडिंग कमेटी' ने इस साल के पारितोपिक के लिए वादशाह खान को चुना था, लेकिन जलालावाद पहुचने पर हमे पता लगा कि हमारे किसी कुशल कूटनीतिज्ञ ने वादशाह खान के कान मे यह भी फूक दिया था कि यह पारितोपिक उन्हें ग्रफगानिस्तान में भी पहुचा दिया जा सकता है। इसके लिए उन्हें हिन्दुस्तान आने का कष्ट उठाने की विशेष आव-श्यकता नहीं। एक ग्रौर बात भी काबुल-स्थित हमारे कुशल कूटनीतिज्ञों ने ऐसी की कि जिसके फलस्वरूप बादशाह खान को लगने लगा कि इस पारितोषिक को उन्हें स्वीकार करना भी चाहिए कि नहीं।

एक दिन जलालाबाद रहकर २७ तारीख को हम ग्रपने निमंत्रण का स्वीकृति-पत्र लेकर वहा से लौटे ग्रौर उसी दिन वापस ग्रा गये। बादशाह खान ने जो पत्र हमें दिया वह यह था

> जलालाबाद २७ ५ ६९

'प्रिय जयप्रकाशजी,

२२ मई, १९६९ को ग्रापको समिति की ग्रोर से गांधी-जन्म-शताब्दी के ग्रवसर पर हिन्दुस्तान ग्राने का निमत्रण वाकर अली मिर्जा ग्रीर प्यारेलाल ने मुभे दिया है। मै इसके लए आपको धन्यवाद देता हूं।

मुभे तो इससे ग्रच्छी चीज क्या लग सकती है ? आप जानते है कि मेरा यह दृढ विश्वास है कि सत्य ग्रौर अहिसा का जो रास्ता हमे गाधीजी ने वताया है और जिसपर चलने का मैने जीवन-भर विनम्र प्रयत्न किया है, उसके सिया जगत के छुटकारे का कोई रास्ता ही नहीं। ग्राप ठीक कह्ने है, हिन्दुस्तान की जनता का ग्राज भी मुभपर वैंगे ही इन हक है, जैसे कि गाधीजी के जीवनकाल मे था।

मै एक खुदाई खिदमतगार हू और खुटां नजदीक तो सारी मानव-जाति भाई ही हैं सेवा उसका मजहव होता है। इसलिए को खुगी से स्वीकार करता हैं आगामी गांधी-जन्म-शताब्दी एन श्रपने परिचय को फिर से ताजा करने की राह देखूगा।

श्रापका,

— ग्रव्दुल गफ्फार

वादगाह खान को यहा लाने के लिए एक खास विमान सरकार की तरफ से भिजवाने की और वादगाह खान और उनके साथ ग्रगर कोई साथी ग्रानेवाले हो, तो उनके लिए हवाई जहाज के टिकट भेजने की व्यवस्था हम करना चाहते थे, किन्तु वादशाह खान ने दोनो से इन्कार कर दिया और ग्रपने ही खर्च से तेहरान के रास्ते वम्बई होकर पहली ग्रवत्वर को सवेरे ६ वजे पालम हवाई ग्रड्डे पर पहुचे। उनके साथ उनकी पोती, गनी की लड़की, जरीना भी थी। हमारी सरकार ने उनके रिक्तेदार, महम्मद यूनस को, जो ग्रव्जीरिया मे हमारे राजदूत है, बुलाकर उनके निजी मत्री के तौर पर उनके साथ लगा दिया।

इतने लम्बे हवाई सफर के बाद पालम से अपने मुकाम पर पहुचते-पहुचते वह बेहद थक गये थे, फिर भी सीमा-प्रात के पख्तून भाइयो की एक सभा के आगे अपनी कोठी के ही अहाते मे उन्होने सख्त धूप होने पर भी कोई पौन घटे तक अत्यन्त भावना-पूर्ण भाषण दिया। लोगो को रोकने की कोशिश करने के बावजूद मुलाकातियो का ताता लगा ही ही रहा। उसी शाम उनको राजधाट पर 'गाधी-दर्जन' का उद्घाटन करना था, किन्तु वहा जाने के समय डाक्टरो ने उनकी जाच की तो जाने से मना कर दिया और मजबूरन वादशाह खान को हक जाना पडा। दूसरे दिन शाम को रामलीला मैदान मे उन्होने हिन्दुस्तान ग्राने के बाद पहली बार ग्राम सभा मे भाषण दिया। जनता के उत्साह का पार न था। दो लाख से ग्रधिक लोग उस विराट सभा में मौजूद होगे। पिछले दिन वह राजधाट नही जा सके थे इससे अनिश्चितपन का वातावरण पैदा हो गया था, वरना भीड़ ग्रौर भी ग्रधिक होती।

सभा मे जाते ग्रौर वहा से लौटते समय गहरी शाम होने पर भी उनके रास्ते के दोनो ओर हजारो स्त्री, पुरुष श्रौर वच्चों का जमघटथा। जिस निस्तब्ध शाति के साथ इस विराट मानव—समुदाय ने उनके भाषण को सुना, वह अनुपम थी। (भाषण के लिए परिशिष्ट देखिये) इतना ही नही, बल्क इससे भी अधिक, उनका वह भाषण था, जो उन्होने हमारी ससद के दोनो सदनो की सयुक्त सभा मे २४ नवम्बर १६६६ को दिया था। हमारी ससद के इतिहास मे यह पहला ही भ्रवसर था जबिक ससद के दोनो सदनो की सयुक्त बैठक के आगे इस तरह भापण देने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया गया जो, किसी राष्ट्र का सर्वोपरि सत्ताधारी नही था। हमारे राज्यसभा के भ्रध्यक्ष (भारत के उपराष्ट्रपति) भ्रौर उपाध्यक्ष ने स्वागत भ्रौर घन्यवाद करते समय जो श्रद्धाजलि उन्हे ग्रर्पण की, वह एक ग्रलग ही हैसियत रखती है। पुराने-से-पुराने ससद के सदस्यों का कहना है कि ग्राजतक किसी भी विदेशी विशिष्ट व्यक्ति का ऐसा हृदय-स्पर्शी स्वागत नही हुआ था, जैसाकि बादशाह खान का हुग्रा। ससद सदस्यो से उन्होने खूब दिल खोलकर बाते की श्रौर ऐसी खरी-खरी सुनाई कि ग्रौर कोई नहीं सुना सकता था। इसका उन्हे पूरा हक भी था। उनका भाषण हमारे लिए ग्राने वाले सनय मे ग्रथेरी रात मे एक दीप-स्तम्भ की तरह रहेगा।

. 0

# उपसंहार

तेईस साल के वियोग के बाद इस तरह वादगाह खान को हिन्दुस्तान लाने का हमारा स्वप्न सफल हुआ। मगर ठीक उनके ग्राने के समय गांधीजों के गुजरात में गांधीजी की जन्म-शतान्दी के अवसर पर ही हिन्दू-मुस्लिम फसाद का दावानल घषक उठा और वहां के लोग ग्रंपनी मानवता को खोकर पिगाच ग्रौर दानवों से भी नीचे उतर ग्राये।

वादगाह खान हमसे कह सकते थे कि हिन्दुस्तान के स्वाघीनता-युद्ध के दरिमयान मैंने १५ साल अग्रेजो के जेल में काटे और हजारो खुदाई खिदमतगारो ने ऐसे अत्याचार सहन किये कि उनका हाल सुनकर रोगटे खडे हो जाते है। न्नापने अपने लिए सत्ता और अधिकार का सौदा करने के लिए हमें भेडियो के आगे डाल दिया। स्वाघीनता के वाद आपके किये के फलस्वरूप मुक्ते फिर १५ साल पाकिस्तानी जेलों में काटने पड़े और वहा से मरते-मरते वचकर आपके पास आया तो आपने इस पाशविक हत्याकाण्ड से मेरा सत्कार किया, तो जाओ तुम अपने रास्ते और पाओ अपने किये का फल।

मै तुम्हारे इस अभिशप्त देश में पाव भी नही रखना चाहता। पर इस महान आत्मा ने जहर की इस आखिरी घूट को भी पी लिया और हमसे कहा, "आपका मेरे प्रति और मेरा आपके और गांधीजी के प्रति प्रेम मुभे यहा खीच लाया है। मैं देखने आया हू कि स्वाधीन भारत की वाबत गांधीजी के स्वप्नों को आपने कहातक सिद्ध किया है। कहातक आप उनके रास्ते पर चल रहे है। मैं पाता हू कि आपने इतनी जल्दी गांधीजी और उनके सवक को और उनकी जन्मशताब्दी के पुण्य अवसर पर भुला दिया है, यह घोर पाप किया है। मैं आपके इस पाप का किफारा (प्रायश्चित) करने को यहा आया हू, क्योंकि आप मेरे है और मैं आपका हू।"

प्रायश्चित के रूप में उन्होंने ग्रपने ग्रस्सीवे वर्ष में जबिक उनका शरीर ३० साल के कण्ट-सहन के फलस्वरूप जर्जरित हो रहा था, मित्रो ग्रौर डाक्टरों के ग्रनुरोध के वावजूद तीन रोज का उपवास किया। जबसे वह यहा ग्राये है, रात-दिन, ग्रक्सर तीसरे दर्जे में रेल-सफर करके, वह हमें जगाने के लिए ग्रपना खून-पसीना एक कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि हो सके तो ग्रव भी हमें गांधीजी के रास्ते पर वापस ले ग्राये। वह पूछते हैं कि क्या कारण है कि स्वाधीनता के बाईस साल बाद हम ग्रपने लिए पर्याप्त अन्न भी पैदा नहीं कर सके ग्रौर भिखमगों की तरह भिक्षा-पात्र लेकर दूसरे देशों से भीख मागते फिरते हैं? उन्हें ग्राश्चर्य होता है कि हम नाम तो समाजवाद का लेते हैं, लेकिन हमारे

देहातो मे गरीव पहले से भी ग्रधिक गरीव हो गये है। शहरो मे ग्राएदिन गगन-चुम्बी भवन खडे होते जाते है, मगर गरीव की भोपडी मे दीया भी नही जलता । क्या इसीका नाम समाजवाद है ? वह हमे वताते है कि समाजवाद उसे कहते है, जिसमे सबको पर्याप्त खाने-पीने को मिले भ्रौर उनकी सव प्राथमिक आवश्यकताए पूरी हो, पीछे भले ही कोई भोग-विलास का नाम ले। वह कहते है कि अगर समाजवाद जनता को सत्य और नीति के रास्ते पर चलना नही सिखाता, नेकी के रास्ते पर चलने मे उसकी मदद नही करता, अगर हुकूमत शरावबदी की जगह शरावखोरी की ग्राम-दनी से अपना खजाना भरने की कोशिश करती है, हाकिम नेक ग्रौर सादा जिन्दगी की जगह ऐगोइशरत के गुलछर्रे उडाते दिखाई देते है, तो वह समाजवाद नही, उसकी हॅसी उडाना है।

वह सवाल करते है कि क्यो चारो तरफ हमारे देश में भगड़े ग्रीर फसाद की ज्वाला भभकती नजर ग्राती है ? ग्रीर बताते है कि इसका कारण यह है कि देश के नेता हुकूमत में पैसे ग्रीर ग्रधिकार की खातिर जाते है सेवा के लिए नहीं। जहां सेवा ही ध्येय हो, वहां भगड़ों को स्थान नहीं रहता। हमारी आम जनता से वह कहते है कि इसका इलाज ग्रापके ही हाथ में है। ग्राप जम्हूरियत है। जम्हूरियत में जनता ही हुकूमत की मालिक होती है। हुकूमत उसकी नौकर होती है। आपके पास वोट है, ग्राप जिसे चाहे गद्दी पर बिठा सकते है ग्रीर गद्दी से उतार सकते है। क्यो ग्राप ग्रपनी वोट

पैसेवालो के ग्रागे बेच देते है ? क्यों ग्रपनी दशा को सुधारने के लिए इसका इस्तैमाल नहीं करते ? ग्राप जागो । सब मिल-कर एक होग्रो । केवल नि स्वार्थ ग्रौर सेवा-वृत्ति वाले चिरत्रवान लोगो को गद्दी पर विठाग्रो ।

ग्राखिर में वह हमसे कहते है कि आज राष्ट्रीयता का युग है। राष्ट्रीयता का ग्राघार देश होता है, न कि मजहब। ग्रीर मजहब तो ग्रापस मे प्रेम सिखाता है, न कि नफरत करना। किन्तु स्वार्थी लोग मजहब का दुरुपयोग नफरत ग्रीर फसाद फैलाने में करते है। ऐसे लोगों से बचो।

राष्ट्रीयता की बुनियाद कौमी एकता होती है और एकता का आधार न्याय और समान अधिकार होते है। अगर अल्पमत जाति पर शक करके उसके वाजबी अधिकार से उसे विचत कर दिया जाय या उसे दवाकर रखा जाय तो बहुमत जाति की भले ही तात्कालिक शक्ति बढ जाय, मगर देश कमजोर होगा, क्योंकि एक कडी कमजोर होने से सारी जजीर कमजोर हो जाती है।

हमारे देश के मुसलमानों में ग्राज राष्ट्रीयता की कमी पाई जाती है, क्यों कि उनमें ऐसे कोई नेता पैदा नहीं हुए, जो नि स्वार्थ भाव से उनकी सेवा में ग्रपना तन, मन, धन लगाने को तैयार हों। इसलिए वे ग्राज पिछडे हुए है। उनमें राष्ट्री-यता का भाव जाग्रत करके, उनका सगठन करके, उनमें समाज-सुधार दाखिल करने, उन्हें देश-प्रेम की ली लगाने, इसके लिए वह खुदाई खिदमतगारों की एक जमात यहा खडी करना चाहते है, जिसमें हिन्दू, मुस्लम, सिख, पारसी, ईसाई सब मिलकर गरीवो की सेवा करे, दिलत का रक्षण करे, भाई-चारे का वातावरण पैदा करके हमारी राष्ट्रीयता की बुनियाद को सुदृढ वनावे।

गाधीजी ने एक वार फटियर के खुदाई खिदम-तगारों से कहा था कि वह उस दिन की राह देख रहे है, जव खुदाई खिदमतगार सारे हिन्दुस्तान मे फैल जायगे ग्रौर देश के सामने वीर की ग्रहिसा की मिसाल रखेंगे। गावीजी के उस स्वप्न को आज बादशाह खान सिद्ध करना चाहते है । हिन्दुस्तान के बटवारे के बाद एक वार गाधीजी को एक ऐसी खवर मिली थी, जिससे उन्हे लगा कि खान-भाइयो की जान खतरे मे है। तव उन्होने वादशाह खान को एक पत्र मे हिन्दुस्तान मे ग्राने का निमत्रण दिया था और लिखा था, "मै चाहता हू कि ग्राप खुल्लमखुल्ला यहा ग्राकर ग्रहिसा के शस्त्र का विकास मेरे साथ ग्रथवा मेरे विना करने मे लग जाय। मगर मेरे विना वह कैसे हो सकता है, यह मै नही जानता।" जो चीज उस समय गाधीजी की कल्पना से वाहर थी, वही चीज वादशाह खान उनकी श्रनुपस्थिति मे श्राज हमारे वीच कर रहे है। ग्रहिसा के गस्त्र का विकसित प्रयोग वह हिन्दू-मुस्लिम-समस्या ग्रौर हिन्द-पाकिस्तान की समस्या को हल करने के लिए ग्राज हमसे करवाना चाहते है।

२७ जुलाई १९४७ को जब वादशाह खान दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गाधीजी से अतिम विदाई लेने गये थे, तब गाधीजी ने उनसे कहा था कि जाग्रो और पाकिस्तान को, जैसा उसका नाम है वैसा 'पाक' वनाग्रो।" यह काम उन्होने

लगभग कर दिखाया है। वंटवारे के वाद गाघी जी ने आशा प्रकट की थी कि "देश के टुकड़े तो हुए मगर दिल के टुकड़े न हो।" ग्राज पहली वार पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत वनने की सभावना है कि जिसका मूल ग्रीर ग्रस्तित्व हमारे प्रति द्वेप ग्रीर घर्माघता में ही नहीं है। इस अवसर पर ग्रगर हम ग्रपने घर को सवार सके, तो फिर वह स्वप्न जिसके लिए गाधी जी ने साधना की थी, सफल हो सकता है।

हम मब जानते हैं कि पाकिस्तान में एक दल ऐसा है, जो गुरू से कहता श्राया है कि हिन्दू-मुस्लिम, यह दो भिन्न कौमें हे। इनका कभी मेल नहीं हो सकता। इसी श्रायार पर उन्होंने हिन्दुस्तान का बटवारा मागा श्रार करवाया। सवाल यह है कि क्या श्राज हम श्रपने श्राचरण से इम दल को यह कहने का मौका देगे कि जो वह कहते थे, वहीं ठींक हे ? क्या हम उनकी उस दलील का समर्थन करेगे, जिसके श्राधार पर हिन्दुस्तान का बटवारा हुशा श्रीर जिसकों न मानने पर बादगाह लान जैसे लोगों को उन्होंने हिन्दू श्रीर 'काफिर' कहना गुन किया था, या कि हम निद्ध कर देगे कि हिन्दु तान के नात करोंड मुनलमान हमारे ही भाई, हमारे राज्य के पित्रमुख्य श्रम, ह रे

दिया है कि "ए-वी-सी" (ग्रफगानिस्तान-वर्मा-सीलोन) तिकोने के ग्रतर्गत सब देशों को उनके ग्रपने ग्रीर जगत के कल्याण के लिए एक दिन एक सूत्र में गुथ जाना ही है।

हर गुभ काम के लिए एक गुभ घडी, मगल महूर्त होता है। वह निकल जाय तो काम विगड़ जाता है। वादशाह खान के जीतेजी ही यह महान कार्य हो सकता है। ग्रगर हमने इस स्वर्ण ग्रवसर को हाथ से जाने दिया तो फिर ऐसा ग्रवसर सौ साल तक भी हमारे हाथ ग्राने का नही।

# परिशिष्ट

#### : ? :

# खुदाई खिदमतगार आन्दोलन: उद्देश्य और सिद्धान्त

हाल ही में काबुल में पश्तो भाषा की एक छोटी-सी किताव छपी है, जिसमें बादशाह खान ने खुदाई खिदमतगार ग्रान्दोलन के उद्देश्यों को फिर से स्पष्ट करते हुए वे उसूल या सिद्धान्त भी वताये हैं, जिनपर इस ग्रान्दोलन का ग्राधार है। भूमिका के रूप में कुरान की एक ग्रायत दी गई है, जिसका ग्रथं इस प्रकार है

"तुम्ही लोगों में से एक गिरोह ऐसा पैदा होगा, जो लोगों को नेकी की राह पर ले चलने के लिए राजी करेगा और उनके दिलों में वह जज्वा पैदा करेगा, जिससे वे बुराई छोडकर अच्छाई की तरफ वढेंगे। यही वे लोग है, जिन्हें पूरे तौर पर जिन्दगी का असल मकसद हासिल हो सकेगा।"

वादशाह खान इसी वात को मानकर चले है कि भगवान निर्मुण है, इसलिए किसी भी व्यक्ति से वह अपनी कोई निजी सेवा कराना नहीं चाहता। इसलिए खुदा के वन्दों की खिदमत करना ही खुदाई खिदमतगार की निगाह में खुदा की असल खिदमत होगी। वह विना किसी इनाम या मेहनताने के वन्दों की खिदमत करेगा। खुदाई खिदमत-गार नामक आन्दोलन एक सामाजिक और नैतिक आन्दोलन है। इसके वानी खान अब्दुल गफ्फार खान है। इस आन्दोलन की नीवसन् १६२६ में उत्तमानजई नामक गाव में डाली गई थी। इसके उसूल या सिद्धान्त निम्न प्रकार है

१ कोई भी खुदाई खिदमनगार अपनी जुवान या हाथ से किसी भी प्राणी को कोई कष्ट नही पहुचायगा ग्रौर जो काम वह ग्रपने लिए पसन्द नहीं करेगा, वह दूसरों के लिए भी नहीं करेगा।

२ कोई भी खुदाई खिदमतगार न तो किसीकी बुराई करेगा, न भूठ बोलेगा। ३ हर खुदाई खिदमतगार, जहा कही भी वह होगा, हर जुल्म श्रीर ज्यादती का मुकावला ग्रपनी नेकी से करेगा श्रीर ग्रपने मुखालिफ को प्यार-मुहब्वत से जीतने की कोशिश करेगा।

४ कोई खुदाई लिदमतगार जुल्म मे शरीक नही होगा, विल्क हर मजलूम का साथ देगा।

५ हर खुदाई खिदमतगार किसी भी तरह की पार्टीवाजी से अलग रहेगा। वह न तो किसीसे वदला लेगा, न किसीसे कोई वैर-भाव रखेगा।

६ हर खुदाई खिदमतगार समाज को नुकसान पहुचानेवाले गलत रस्मो-रिवाज छोड देगा और उन्हे जड से उखाड फेकने के लिए लगा-तार जिहाद करता रहेगा।

७ हर खुदाई खिदमतगार बिल्कुल सादा जीवन वितायगा।

प्त हर खुदाई खिदमतगार अपनी हक और हलाल की कमाई पर जिन्दा रहेगा। किसीका हक नहीं मारेगा और निठल्ला नहीं बैठेगा।

६ हर खुदाई खिदमतगार दिलोजान से अपने देश तथा समाज की सेवा करेगा। वह मान या पद के लालच मे आकर अपने देश या समाज पर कोई आच न आने देगा। देश और समाज के लिए वह हर विलदान के लिए हर वक्त तैयार रहेगा।

१० हर खुदाई खिदमतगार सर्वसम्मित से किये गए अपनी जमात के हर फैसले और हुक्म का पावद रहेगा और ईमानदारी के साथ उसका पालन भी करेगा।

खुदाई खिदमतगार बनने के वाद जो प्रतिज्ञा की जाती हे, वह इस प्रकार है

"मै खुदा को हाजिर नाजिर मानकर वादा करता हू कि मै अपने सगठन के प्रति वफादार रहूगा और ईमानदारी के साथ ऊपर लिखे दस उसूलो की पावदी करूगा।"

कुरान शरीफ की एक अन्य आयत के साथ पुस्तक समाप्त की गई है, जिसका भावार्थ यह है

"खुदा पाक उस कोम की हालत तवतक नही वदलता, जवतक कि वह कौम खुद अपनी हालत वदलने की कोश्चिश नही करती।"

# बादशाह खान का पश्चिमी पाकिस्तान के उच्च न्यायालय में लिखित बयान

जनावेमन,

यह दावा किया जाता है कि पाकिस्तान इस्लामी खयालात पर मुनहिसर एक जम्हूरियत राज है। हदीस शरीफ (इस्लाम का एक पिवत्र ग्रथ, जिसमे पेगम्बर के उपदेश है) में ग्राया है कि एक जालिम ग्रीर जाबिर शासक के सामने सच-सन कह देना सबसे बड़ा जिहाद है। मैं रसूल का खिदमतगार हूं, इसलिए रसूल का यह हुक्म मैंने हमेशा ग्रपने सामने रखने की कोशिश की है। ग्रापके सामने यह हदीस बयान करने का मकसद भी यही है कि मेरे मुक्तदमे का फैसला करने वक्त यह ग्रापके सामने रहे। मेहरबानी करके मुक्ते इजाजत दीजिए कि मैं अपने मुकदमे, अपने काम, ग्रपनी जिन्दगी ग्रीर ग्रपनी सरगमियों के बारे में कुछ हकीकते इस ऊची ग्रदालत के सामने पेश कर सकू।

## मेरी शुरू को जिन्दगी

मैंने जब सन् १६०७ मे मैंट्रिक का इम्तिहान दिया, तो मेरे पिता की यह इच्छा थी कि मैं इग्लैंड जाकर इजीनियरिंग की पढाई करू। हम दो भाई है। हममें से एक, जो ग्रव डॉक्टर खानसाहव के नाम से मशहूर है, उस वक्त इग्लैंड में डॉक्टरी पढ रहे थे। इस तरह वेटो में सिर्फ मैं ही घर पर था। मेरी मा मुक्ते इग्लैंड भेजने को तैयार नहीं थी। लिहाजा मैंने मा की खुशी की खातिर वाहर जाने का खयाल छोड दिया, क्योंकि मैं जानता था कि मा को खुश रखना ही सबसे वडा गुण है।

उस जमाने में मेरी कौम अवेरे में थी। हमारे इलाके में स्कूल नहीं थे। अगर कोई थे भी, तो मुल्ला लोग उन स्कूलों में तालीम दिनाने के खिलाफ थे। उनका खयाल था कि ये स्कूल अग्रेजों ने कायम किये है ग्रीर यहा तालीम लेना पाप है।

#### खिलाफत ग्रान्दोलन

इसलिए तालीम फैलाने के लिए अपने साथियों की मदद से मैंने एक मुस्लिम स्कूल खोलने का आन्दोलन शुरू किया। वाद में हम कई स्कूल खालने में कामयाव हुए। इसी दोरान खिलाफत-आन्दोलन शुरू हो गया। इस आन्दोलन के सिलसिले में मुफ्ते तीन साल सख्त कैंद की सजा दी गई। उन दिनो मैंने महसूस किया कि हालांकि हमारी तालीमी हालत कुछ सुघरी है, लेकिन हमारी समाजी हालत वैसी ही खराव है।

## खुदाई खिदमतगार

कुछ वनत वाद मैने खुदाई खिदमतगार आन्दोलन शुरू किया। यह एक खास किस्म की समाजी और इस्लामी तहरीक थी और इसका मकसद था उन बुरी रस्मो और बुरे रिवाजो को जड से उवाडना, जो उस वक्त हमारी कौम मे मौजूद थे। लेकिन भ्रभी आन्दोलन शुरू किये कुछ ही महीने हुए थे कि सरकार ने हमे गिरफ्तार कर लिया। यह बात मेरे लिए वडी तकलीफदेह थी। फिर मरकार ने इस प्रान्दोलन को कुचलने के लिए ऐसे वहिशयाना उपायो से काम लिया कि मुक्त यहा उनका जिक्न करते भी शर्म महसूस होती है।

इसी तरह कई वरस बीत गये।

सन् १६३० मे मुक्ते गुजरात स्पेशल जेल मे नजरबन्द कर दिया गया। वह जेल उस वक्त सिर्फ पजाब के राजनैतिक कैदियों के लिए थी। वहा हमारे एक या दो पुराने साथी हमसे मिलने ग्राये ग्रौर उन्होंने उन जुल्मों की दर्दनाक कहानिया सुनाई, जो ग्रग्नेजी हुकूमत हम पर ढा रही थी। वह सब सुनकर हमें बडा सदमा पहुचा ग्रौर हमने ग्रापस में सलाह-मशिवरा करके वाद में ग्रपने दोस्तों से कहा कि वे दिल्ली, लाहौर ग्रौर शिमला जाकर मुस्लिम लीग ग्रौर दूसरी मुस्लिम जमातों के लीडरों से मिले। उन्हें हम ग्रपने मुसलमान भाई समभते थे। हमें उनसे बडी उम्मीद थी कि ऐसे हालात में वे हमारी मदद करेंगे। मगर कुछ दिन वाद मेरे दोस्तो ने वापस ग्राकर वताया कि मुस्लिम लीग हमारी मदद के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारी लडाई अग्रेजों के खिलाफ है ग्रीर मुसलमान लीडर ग्रग्नेजों से लडाई छेड़ने के हक में नहीं है।

### काग्रेस से गठजोड

इसके वाद हमारे साथी काग्रेस, के पास पहुचे। काग्रेसी लीडरों ने उनसे कहा कि ग्रगर हम काग्रेस का साथ दे, तो वे भी हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जायगे। ये थे वे हालात, जिनमें हमने काग्रेस से गठजोड किया ग्रौर इस तरह ग्रग्रेजों पर शक करने ग्रौर यकीन न रखने की वजह से हमारा समाजी ग्रान्दोलन एक राजनैतिक ग्रान्दोलन वन गया। लेकिन ग्रभी भी इसमें ग्रौर मुलक के दूसरे राजनैतिक ग्रादोन लनों में वडा फर्क था। हमारा ग्रान्दोलन राजनैतिक हो जाने पर भी हममें ग्रपनी मजहबी ग्रौर रूहानी खूबियों के ग्रलावा समाजी ग्रौर माली सुधारवाली खासियते वरकरार रही।

मैने उन हालात का जिक किया है, जिनकी वजह से हम काग्रेस में गामिल हुए। यह जिक्र इसलिए किया है, क्योंकि पजाब के कुछ ग्रख-वार ग्राज भी हमें वदनाम करने में लगे हुए हैं ग्रौर हमें काग्रेसी कह-कह-कर हमारे बारे में गलतफहमिया फैला रहे हैं। गलती पर हम थे या मुस्लिम लीग, इसका ग्रन्दाजा लगाने के लिए इन हकीकतो पर पूरी तरह से गौर करने की जरूरत है। हम ग्रकेले ही ग्रग्रेजों का मुकावला नहीं कर सकते थे। इसे मदद की जरूरत थी ग्रौर उन हालात में, जव कि मुस्लिम लीग ग्रौर मुसलमान लीडरों ने मदद देने से साफ इन्कार कर दिया था, हम काग्रेस से मिल जाने के सिवा ग्रौर कौन-सा रास्ता चुन सकते थे?

## नून से मुलाकात

सन् १६३१ में जब गायी-ग्रविन-समभौता हुम्रा, तो मुभे ग्रौर मेरे दूसरे साथियों को रिहा कर दिया गया। इसी साल के ग्राखिर में शिमला में काग्रेम विका कमेटी की बैठक हुई। मैने भी उसमें हिस्सा लिया।

शिमला मे कॉलेज के एक छात्र ने हमे सेसिल होटल मे दोपहर के खाने पर बुलाया। उस दावत मे सर फीरोजखां नून भी मौजूद थे। वह उन दिनो पजाव की वजारत मे थे। सर फीरोजखा नुन ने मुभसे कहा कि हमने काग्रेस मे शामिल होकर उन्हे घोखा दिया है। मैंने उन्हे वताया कि अग्रेज हमे कुचलना चाहते थे और चूकि हम अकेले उनके मुकावले के काविल नहीं थे, इसलिए हमारे पास इसके सिवा और कोई चारा ही न था। मैने उनसे यह भी कहा कि सबसे पहले हमने मुस्लिम लीग से ही मदद मागी थी। हम मुस्लिम लीगी लीडरो को अपना मुसलमान भाई समभते थे श्रीर हमे उम्मीद थी कि वे हमारी मदद जरूर करेंगे। लेकिन जव उन्होने हमारी मदद करने से इन्कार कर दिया, तो हमने काग्रेस की तरफ हाथ बढाया। अगर सर फीरोजखा नून और दूसरे मुसलमान लीडर मुसलमानो की तवाही नहीं चाहते, तो अब भी कोई नुक्सान नही हुआ है। पजाब के मुसलमानी और उनके नेताओं को हमारे साथ मिलकर चलना चाहिए। यह सच है कि हम अग्रेंजो की गुलामी से तग आ चुके हैं और आजादी चाहते हैं। अगर मुसलमान लीडर ग्राजादी की जग मे शामिल होने के लिए तैयार हो, तो हम भी महात्मा गाधी को छोडने और काग्रेस से इस्तीफा देने को तैयार हैं। मैंने सर फीरोजलां नून से कहा कि उस हालत मे उन्हे सरकारी श्रोहदा छोड देना पडेगा। नूनसाहव ने कहा कि वह अपने साथियों से मश-विरा करके इस बारे मे जवाव देगे। उस जवाव का ग्राज भी सिर्फ इन्तजार ही है।

सन् १६४० मे हिन्दू-मुस्लिम दगो के दौरान पटना मे मेरी नून-साहव से भेट हो गई। वह उस समय यूनुससाहव के होटल मे थे। उन्होंने मुभसे पूछा कि अब मेरे विचार क्या हैं ? मैंने कहा कि मेरा जवाव अब भी वहीं है, जो मैं पहले दे चुका हू।

#### पाकिस्तान की मेरी कल्पना

में पाकिस्तान का कभी भी विरोधी नही था, लेकिन पाकिस्तान के वारे मे मेरी ग्रपनी कल्पना पाकिस्तान से कुछ मुस्तलिफ थी। मुसल-

मानो के वतन का मेरे दिमाग मे जो नक्शा था, उसके मुताबिक पजाव ग्रीर वगाल का वटवारा किसी तरह भी मुमकिन नहीं था। इसके ग्रलावा में यह भी मानने को तैयार न था कि बहुत-से मुसलमान ईमान-दारी से यह माग कर रहे थे कि मुसलमान ग्रवाम की वेहतरी के लिए पाकिस्तान वना दिया जाय। मैं समभता हू कि उनमे से ज्यादातर अग्रेजो के पिट्ठू थे। उन्होने कभी अपनी जिन्दगी मे मुसलमान जनता की या उस्लाम की खिदमत नहीं की थी ग्रीर न इन मकसदों के तिए कोई कुरवानी दी थी। मेरा यकीन यह था कि ये लोग पाकिस्तान ग्रीर इस्लाम के नाम पर जनता को गुमराह करना चाहते है। ये लोग सिर्फ ग्रपने लिए ही पाकिस्तान हासिल करना चाहते थे ग्रौर उस मक-सद मे ये कामयाव भी हो गये । मेरी राय मे हिन्दुग्रो ग्रीर मुसलमानो की लटाई मजहवी नहीं, माली थी श्रीर मेरे खयाल में, अग्रेजों ने इस लडाई को ग्रीर भी खतरनाक वना दिया था। मुभे यकीन था कि ग्रग्नेजी हुकूमत का तल्ता उलटने के वाद जव मुल्क ग्राजाद होगा ग्रीर कौमी हुकुमत वनेगी, तो नारी जिम्मेदारी हमारे कवो पर ग्रा पडेगी। उसके वाद श्राहिस्ता-श्राहिस्ता माहील वदल जायगा श्रीर हमारे श्रापमी नम्बन्ध भ्रच्छे हो जायगे। पर भ्रगर उस वक्त के हालात भ्रच्छे न हुए भ्रीर यह लगा कि हमे इत्मीनान नहीं हुआ है, तो फिर हम हिन्दुओं में अलग हो पायगे। और हन ऐसा कर सकते थे। कार्यम सूर्वो की मुकम्मिल त्राजादी का उसूल मजूर कर चुकी थी और सूबो को यह हक हासिल था कि अगर उनकी जनता मरकजी हुकूमत से अलग होने का फैसला कर ते, तो वे सूवे मुकम्मिल तोर पर खुदमुख्त्यार (राज्य) वन जायगे।

### शिमला-कान्फ्रेस

सरहदी सूबे में मुसलमान आजाद है। हमारा हिन्हुओं ने जोई भगरा नहीं था। काउँन में हम जो बुछ कहते थे, उसे मज्र कर लिया जाता था। उस तरफ में हमें किसी मुलालिकत वा मामना नहीं करना पड़ा, खोंकि वे (वायेंगी नेता) यह दान मानते थे कि हमने पाजादी वी जग में हुए मुमीन कुरवानी दी है और मुन्द वी आजादी के लिए हमेशा ही सवकुछ लुटा डालने को तैयार रहे है। शिमला-कान्फ्रेस में जब एक बुनियादी मसले पर सस्त इिंदललाफ पैदा हुग्रा, तो मैंने सरदार श्रव्दुर्रव निश्तर से भेट की श्रीर उनसे कहा कि महात्मा गांघी मुसलमानों को उनके जायज हक से भी ज्यादा देने को तैयार है, वशर्ते कि जिन्ना-साहव काग्रेस की मुखालिफत करना छोड दे। मैं खुद मुसलमानों की सारी मागे पूरी कराने श्रीर उनके हको की गारण्टी देने को तैयार था। इसपर सरदार निश्तर जिन्नासाहव की राय लेने गये श्रीर उन्हें मनाने की भी कोशिश की, मगर वह उन्हें राजी न कर सके ग्रीर कान्फ्रेस नाकाम रही।

#### भारतीय सघ

मिले-जुले हिन्दुस्तान मे दस करोड मुसलमान ग्रावाद थे श्रीर मैं समभता था श्रौर श्रव भी समभता हू कि इतनी वडी तादाद को श्रासानी से दवाया नही जा सकता। मेरी राय थी कि कोई भी ताकत हमे मिटा नहीं सकती। पर अगर किसीने हमें गुलाम बनाने की कोशिश की और हमारे कानो मे इसकी भनक भी पड गई, तो फिर हम अलग हो जायगे । इसीसे मै यह समभता था कि अगर काग्रेस हमारी शर्ते मानने को तैयार हो जाय ग्रौर इस वात का यकीन दिलाये कि हिन्दुस्तान की नई हुकूमत सोगलिस्ट जम्हरियत कायम कर देगी, तो मुसलमानो को भारतीय सघ मे शामिल हो जाना चाहिए। इसीमे उनका फायदा था। मेरे नजदीक सोशलिस्ट जम्हूरियत के निजाम मे मुसलमानो के लिए सवसे वडा फायदा यह था कि वे कौम की शक्ल में हिन्दुग्रो के मुकावले मे गरीच तवको के थे। अगर काग्रेस ये शर्ते मानने को तैयार न होती, तो हम मुस्लिम ग्रावादी वाले सूबो मे जरूरी फैसला करके सघ (फेडरेशन) से अलग हो जाते । मुभे अभी तक यही यकीन है कि इस तरह हम फायदे मे रहते, क्योंकि इस तजवीज में पजाव ग्रीर बगाल के वटवारे का कोई सुभाव शामिल नही था। लेकिन मुस्लिम लीग के नेता हो ने मेरी इस तजवीज को गौर के काविल ही न समका ग्रीर उन्होने मुभे हिन्दू समभ लिया।

हिन्दुस्तान ग्रीर पाकिस्तान वनाये जाने के वक्त एक वेहद ग्रफसोस-नाक येल खेला गया । लाखो लोग ग्रपने-ग्रपने वतन छोडकर एक मुल्क से दूसरे मुल्क मे चले गये श्रीर हजारो वेकसूर लोगो को मीत के घाट उनार दिया गया। इतनी भारी तादाद में लोगों के वतन छोड़ने से जो हालात पेदा हुए, उनसे निवटना सरकार के लिए कोई भ्रासान वात नही थी। ज्यादातर लोगों के पास निर छिपाने तक को जगह नहीं थी ग्रीर कई तो कैम्पो की वदउतजामी की भेट चढ गये। कैम्पो मे आफतो स्रीर नाडम्मीदियों का वोलवाला था। लोगों को उलाज तक की महूलियते नमीव नहीं यी और बीमारों व घायलों की देखभाल के लिए भी थोडे ही लोग ग्रागे बढे थे। उन्ही दिनो एक नाहव मुहम्मद हुनैन ग्रता मेरे मरकर्जी दफ्तर में सरदरयाव पहुचे। वह सन् ४२ में मेरे नाथ जेल मे रह चुके थे। उन्होंने मुभमे भगडना शुरू कर दिया ग्रीर कहा कि ग्राप श्रपने-श्रापको खुदार खिदमनगार कहते हे, तो श्रापको लाहीर जाकर परणायियो का दुख-ददं वटाना चाहिए। मैंने कहा कि मै नरणायियो री चिद्रमन करने के लिए तैयार हु, मगर कोई मुक्ते चिद्रमत करने की इजाजन नहीं देगा। इसपर वह नाराज हो गये। मैंने उन्हें राय दी कि वह नाहीर जाय और हमे निदमत करने की जाजत दिना दे। ग्रगर वह प्याजन दिलाने में कामवाब हो पात्र चौर उसके वाद हम उन्हार मरे, नो फिर**ं** उनका सफा होना या। कुन्या करना जायज होना । बह मेरी मनात् मानरर लाहाँर चले गये। मगर एक महीने बाद नाकाम गीट याये। उन्होंने नमलीम विया कि मैने जो कुछ भी उनने वहा वह दिन्तुन ठीक या। मुस्तिम तीन भव भी मुनदमानो मे हमारे जिलाण धारमें उन चला रही जी।

#### वजारत वनाने की तजवीज

पाकिस्तान वन जाने के बाद सर जार्ज किन्छम हमारे सूवे के पहले गवर्नर मुकर्र हुए। वह एक होशियार और चालाक अग्रेज अफमर थे, जिनकी गिनती मुस्लिम लीग के पक्के मददगारो और दोस्तों में की जाती थी। आठ वरसों से वह मेरे सूवे के गवर्नर थे। कुछ वक्त तक सूवे के हालात का जायजा लेने के बाद उन्होंने मेरे वेटे अव्दुल गनी की मार्फत मुक्ते पैगाम भेजा कि मै मुस्लिम लीगियों और खुदाई खिदमतगारों की एक मिली-जुली सरकार कायम करने के लिए राजी हो जाऊ। मैने उनसे कहा कि मुस्लिम-लीग इसके लिए कभी तैयार नहीं होगी। हमारा तो खिदमत करने में यकीन था, जविक मुस्लिम लीग अपने लिए ताकत और हुकूमत हासिल करना चाहती थी। किन्छम की यह कोशिश नाकाम रही। मैंने गवर्नर को वताया कि अगर लीग कौम के फायदे के लिए काम करे, तो हम सरकार में जामिल हुए बिना भी उसकी मदद को तैयार है। मगर हमें इस तरह की खिदमत का भी मौका नहीं दिया गया।

### पख्तूनिस्तान

सर् १६४८ मे जब मै पाकिस्तान पार्लामेट के इजलास मे पहली मर्तवा शामिल हुग्रा, तो मैंने ऐलान किया कि जो-कुछ होना था वह हो चुका। पाकिस्तान सबका साम्ना मुल्क है। ग्रगर ताकतवर तबके को इस मुल्क की खिदमत करने की ख्वाहिश है, तो हम हर मुनासिव ग्रौर जरूरी तरीके से उसके साथ हाथ बटायेंगे। मै सरकार पर किसी तरह के खर्चों का बोभ नहीं डालना चाहता था। मैंने तजवीज की कि ग्रपने खर्च हम खुद ही उठायेंगे, क्योंकि हमे मुल्क की सच्ची खिदमत के सिवा ग्रौर किसी चीज की ख्वाहिश नहीं है। मेरी तकरीर के बीच मे नवाव-जादा लियाकतग्रली खा ने मुभसे पूछा कि पठानिस्तान से मेरा क्या मकसद हे ने मैंने जवाव दिया कि लफ्ज पठानिस्तान नहीं, पल्तूनिस्तान है ग्रीर यह सिर्फ एक नाम है। उन्होंने फिर पूछा कि नाम किस तरह का न इसपर मैंने जवाव दिया कि जिस तरह पजाव, वगाल ग्रौर विलोचि-

स्तान पाकिस्तानी सूबो के नाम हे, उसी तरह यह भी पाकिस्तान के ढाचे के भीतर एक नाम है। हमें कमजोर करने के लिए अग्रेजों ने अपनी हुकूमत के जमाने में हमारे लोगों को बाटा और हमारे इलाके का नाम तक मिटा दिया। हम अपने पाकिस्तानी मुसलमान भाइयों से दरग्वास्त करते है कि मेहरवानी करके उस वेडसाफी का तसिकया करें, जो अग्रेज लोग हमारे साथ करते रहे। पठानों को सगठित करें और हमें पजाब की तरह एक नाम दे। जब भी पजाब का नाम लिया जाता है, तो लोग समक्ष जाते हैं कि इसका मतलब वह इलाका है, जहा पजाबी बनते हैं। इसी तरह बगाल, सिघ, विलोचिस्तान से इन इलाकों का नक्शा दिमाग में आ आता है, जहा बगाली, मिधी और बलोच आवाद है। हम भी मिर्फ इसी तरह का एक नाम पाकिस्तान के उन इलाकों के लिए चाहते हैं, जहा परतून रहते हैं।

## कायदे ग्राजम से मुलाकात

इसके बाद मुक्ते कायदे आजम ने मुलाकात को बुलाया और हम रानि के बाद देर तक बातचीत करते रहे। मैंने उनसे कहा, "आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी तहरीक समाजी मुधार की तहरीक है। मगर अप्रेजों की नाजायज कार्रवाहियों और त्यराव पालिमियों की वजह ने यह एक सियामी तहरीक बन गई है। अब जबिक मुल्क प्राचाद हो चुका है भेरी राय यह है जि हमारी कीम में उन बक्त तक नियामी सूभ-बूक्त पैदा नहीं हो नक्ती, पबतक वह नमाजी तौर पर पिछाी हुई है। पिछडी हुई कौम में जम्हरियन नहीं पनप नकती।"

णायदे पालम राग हए। उन्होंने मुभने हाथ मिलाया और कहा कि यह हर नरह की मदद देने के निए तैयार है। हमारे बीच समर्भाता हो चगा या। - उम्मीद जाहिर की कि वे चर्ले वहुत जल्द मेरे पास पहुचा दिये जायगे। हम दोनो कौम की समाजी और माली तामीर के एक प्रोग्राम के मृता-विक काम करने के लिए भी राजी हो गये थे। जब मै ग्रपने सुबे मे पहुचा, तो मैंने ये सब बाते अपने साथियो के सामने रखी और उन सवने मेरी ताईद की। हमने अपने मरकजी दफ्तर मे कायदे आजम के स्वागत मे एक जानदार दावत देने का फैसला भी किया और यह तय हुमा कि उनसे उनके ऊचे म्रोहदे के काविल ही वर्ताव किया जाय। लेकिन मेरे सरहदी सूवे मे पहचने के कुछ समय वाद वजारती कृसियो के पुजारियो श्रीर श्रग्रेजो को इस हकीकत का पता चल गया श्रीर उनमे खलवली मच गई। वे जानना चाहते थे कि यह सब कैसे हुया। उन्हे खतरा था कि अगर कायदे आजम इस समभौते पर टिके रहे, तो फिर उन सबके लिए कोई जगह बाकी नही रहेगी। उन दिनो हमारे सूबे के सभी बड़े-बड़े औहदो पर अग्रेज जमे हुए थे। मैंने अपनी पालिमेट मे माग की कि पाकिस्तान मे गवर्नर भीर मुख्तलिफ महकमो के डायरेक्टर वगैरा के ऊचे प्रीहदो पर अग्रेजो को न विठाया जाय। इस वात से मरहूम लियाकत श्रली खा श्रौर सूवे के श्रग्नेज श्रफसर वहुत नाराज हुए। लिहाजा अग्रेजो और लीडरो ने आपस मे एक होकर मेरे साथ हए कायदे भ्राजम के समभौते को तोड़देने की साजिश की।

## कायदे ग्राजम का सरहदी दौरा

इसी वीच सर ए० डी० एफ० डडास को सर जार्ज किन्घम की जगह सरहदी सूबे का गवर्नर मुकरंर किया गया। जब उन्हें कायदे आजम से हुए मेरे समभौते का पता चला, तो उन्होंने खासतौर से अपने एक दूत को हवाई जहाज से कराची भेजा और कायदे आजम पर जोर डलवाया कि वह किसी भी सूरत में खुदाई खिदमतगारों की दावत कबूल न करे, क्योंकि इस तरह इनकी साख बढ जायगी।

लिहाजा जब कायदे ग्राजम सरहदी सूत्रे के दौरे पर श्राये, तो हमें उनसे मिलने का कोई मौका नहीं दिया गया। मुस्लिम लीगियों ने श्रापस में साजिश कर ली और उनमें से जो भी कायदे श्राजम से मिला, उसने

उन्हें यही वताया कि हम वेहद खतरनाक लोग है और हमने उन्हें प्रपने मरकजी दफ्तर में ले जाकर कत्ल करने को साजिश कर रखी है। गवर्नर भी लीगियों की इस साजिश में शामिल हो गया।

उन लोगों की चाल कामयाव रही ग्रौर कायदे ग्राजम ने हमारी दावत कवूल नहीं की । हमें एक खत लिखकर इत्तला दे दी गई कि कायदे ग्राजम ने किसी गैरसरकारी जलसे या मजलिस की दावत कवूल न करने का फैसला कर लिया है, जबिक हकीकत यह थी कि उन्होंने कई गैर-सरकारी मजलिसों के दावतनामें कवूल किये ग्रौर उनमें शामिलभी हुए।

## कायदे आजम से एक और मुलाकात

लेकिन हमारा दावतनामा ठुकराने के वावजूद उन्होंने पेशावर के गवर्नमेट हाउस में खुदाई खिदमतगार लीडरों से मुलाकात की इच्छा जाहिर की।

इसपर हम सबने ग्रापस में सलाह-मशविरा करके फैसला किया कि खुदाई खिदमतगारो की तरफ से में कायदे म्राजम से मुलाकात करू। लिहाजा मै उनसे मिला ग्रीर हम दो घटे तक वातचीत करते रहे। वातचीत के दौरान मैने यह महसूस किया कि उनके साथियो ने उनके दिल मे जहर भर दिया है। मैंने उनसे साफ लफ्जो मे कह दिया कि श्रगर में मुसलमान हू, तो मेरी सारी ताकत उनकी श्रपनी ताकत है, श्रीर चूकि वह मुसलमान है, इसलिए में उनकी सारी ताकत को प्रपनी ताकत समभता हू। इसपर उन्होंने मुभसे मुस्लिम लीग मे शामिल होने के लिए कहा। मैने पूछा कि वह ऐसा क्यो चाहते है, ग्रौर यह कि क्या दह मुभे काम करते देखना चाहते है या यह चाहते है कि मैं भी मुस्लिम लींगियों की तरह वेजान और नाकारा हो जाऊ । मुस्लिम लीग के नेता ज्यादातर 'खान' और 'अरवाव' है और उन्होने कोम की कभी कोई चिदमत नहीं की । ये लोग हमेशा अग्रेजों के चापलूस और खुशामदी रहे है। कायदे ग्राजम ने फिर से ग्रपनी वही वात कही। मैंने उनसे कहा कि उनके श्रागे-पीछे चारो तरफ जो लोग जमा है, वे इतने स्वार्थी हे कि जहा उनके मतलव की वात होती है वहा वे उनके (कायदे ग्राजम के) हुक्म की भी परवा नहीं करते, जविक कायदे श्राजम सिर्फ उनकें नेता ही नहीं, गवर्नर जनरल भी हैं। कायदे श्राजम ने मुक्तसे इसका सवूत मागा।

# छोडी हुई जायदादो की लूट

मैंने उन्हें बताया कि हिन्दू यहा करोड़ों रुपये की जायदाद छोड़ गये थे। वे सारी जायदादें लीगियों ने लूट ली। ये जायदादें पाकिस्तान की मिल्कियत है। लेकिन इसके बावजूद ये लीडर एक पाई भी नरकार के हवाले करने को तैयार नहीं। मैंने कायदे आजम से कहा कि वह मुफे किसी भी ऐसे वड़े नेता का नाम बताये, जिसने लूट में हिस्सा न लिया हो।

### पार्टी का प्रस्ताव

कायदे आजम ने इस वात का फिर इसरार किया कि खुदाई खिद-मतगार मुस्लिम लीग मे शामिल हो जाय । इसपर मैं इस वात के लिए राजी हो गया कि सारी वाते अपने साथियों के सामने पेश करूगा। इसके वाद मेरी पार्टी ने अपने जलसे में एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें कहा कि हम जम्हूरियत-पसन्द है और हमने आजादी और जम्हूरियत के लिए जद्दोजहद की है। हम किसी दूसरी पार्टी के हुक्म पर अपनी पार्टी को तोडने के लिए रजामन्द नहीं हो सकते।

कहा जाता है कि सरहदी सूवे से चलते वक्त कायदे ग्राजम ने खान ग्रव्दुल क्यूम खान ग्रीर गवर्नर डडास को हालात से निपटने ग्रीर हमारी तहरीक को हर तरह कुचलने के पूरे-पूरे हक दे दिये थे।

#### सजा

एक मुद्दत से मैं कोहाट और वन्नू नहीं गया था। लोग चाहते थे कि मैं उस इलाके का दौरा कर । इसलिए १५ जून, १६४८ को मैं नाजू और मुनीरखान सालारों के साथ वन्नू के लिए रवाना हुआ। वहादुर- खेल पहुचने पर हमने देखा कि पुलिस ने सडक रोक रखी है। मुभे और मेरे दूसरे साथियों से कहा गया कि हम अपनी कार से नीचे उतर जाय। उसके बाद हमें टोरी तहसील में ले जाया गया, जहां सारा दिन न खाना दिया गया, न पानी। जाम को कोहाट के डिप्टी कमिन्नर वहां

पहुचे। मुभे उनके सामने पेश किया गया। उन्होंने छूटते ही मुभसें जमानत पेश करने को कहा। मैंने पूछा कि वह किस तरह की जमानत चाहते है। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ हू। जब मैंने इस वात का सबूत मागा, तो वह कहने लगे कि वहस की कोई जरूरत नही। मैंने जमानत पेश करने से इन्कार कर दिया, जिसपर उन्होंने अपना फैंसला सुना दिया और मुभे तीन साल सख्त कैंद की सजा दे दी। मुभे अपने इन्तजार करते हुए दोस्तों से मिलने या अपनी जरूरी चीजें लेने की भी इजाजत नहीं दी गई और मिंटगुमरी-जेल में भेज दिया गया, जहा मैंने सजा के दिन काटे। सजा में मुभे वह छूट भी नहीं दी गई, जो जेल की तरफ से मिला करती है। जब मै पूरी सजा भुगत चुका, तो १८१८ के बगाल रेगुलेशन के मातहत मुभे नजरवन्द कर दिया गया। इस तरह जनवरी, १९५४ तक मुभे नजरवन्द रखा गया।

#### काश्मीर का मसला

काञ्मीर के वारे में मैंने दो वार अपनी खिदमत पेश की। पहली वार कायदे शाजम के जीते-जी श्रीर दूसरी वार उनकी मौत के वाद। मगर दोनो मर्तवा नामजूर कर दी गई। जासक दल का खयाल था कि श्रगर काश्मीर के मसले पर हम कोई समभौता या हल करा देते है तो मुसलमान जनता के दिलों में हमारे वारे में श्रच्छे खयाल पैदा हो जायगे श्रीर इससे हम उनकी साख के लिए खतरा वन जायगे। मरहूम नवाव-जादा लियाकत श्रली खा ने हमारे दो श्रसेम्वली मेम्बरों से कहा कि कायदे श्राजम की मौत के वाद वह कोई ऐसा लीडर नहीं चाहते, जो जनता के दिलो-दिमाग पर उनसे ज्यादा कव्जा कर ले। एक श्रीर मौके पर नवाव ममदौत मिटगुमरी-जेल में मुभसे मिलने श्राये। हमने दूसरी वातों के मसले पर भी वातचीत की। मैने उनके सामने कुछ तजवींजे रखी। 'नवाये वक्त' दैनिक के श्री हमीद निजामी भी इस वातचीत के दौरान मौजूद थे। उस वक्त मुभे यह यकीन दिलाया गया कि सरकार मेरी तजवींजो पर हमदर्दी से गौर करेगी। लेकिन कोई नतींजा न निकला। श्रगर सरकार मेरी तजवींजे मान लेती, तो यह मसला वहुत पहले ही हल

हो गया होता। मेरा तजुरवा तो यह है कि वड़े लोगो को असल में काश्मीर के हल की कोई फिक्र नहीं है, विल्क अपनी गिंद्यों को बनाये रखने के लिए उसका उपयोग करने की कही ज्यादा फिक्र है।

### वेइसाफी मान ली गई

सन् ५३ मे जब में ग्रभी जेल मे ही था, तो सरदार वहादुरखान रावलिंपडी-जेल मे मुभसे मिलने आये। वानचीत के दौरान उन्होंने मान लिया कि सरकार हमारे साथ वेइसाफी कर रही है। हमारे साथ कड़ा सलूक किया गया है और सरहदी सूवे मे अब्दुल कय्यूम खान की सरकार ने जुल्म और जब्न से काम लिया है। कोई भी जिम्मेदार हुकूमत इन हालात की जिम्मेदारी अपने सिर नहीं ले सकती, न इसे जायज ही करार दे सकती है। सरदार वहादुरखान ने कहा कि मरकजी सरकार मेरी नजरवन्दी को जायज नहीं समभती और वह चाहती है कि मुभे रिहा कर दिया जाय। मगर साथ ही उसे यह डर भी है कि हम इस जूल्म को कभी भूल नहीं सकेंगे और इसलिए हुकुमत को माफ नहीं कर सकेंगे। मैंने उनसे कहा कि खुदाई खिदमतगार अहिंसा मे यकोन करते हैं और वह बुराई क्रनेवाले से भी वदला लेने की कोशिश नही करते। मैंने इस वात पर हैरानी भी जाहिर की कि सरकार अपनी भूल को मानकर भी इसाफ के लिए तैयार नहीं है। मैंने सरदार वहादुरखान को साफ-साफ कह दिया कि जवतक सरकार को मेरे श्रीर हमारी तहरीक के बारे मे पूरी तरह इत्मीनान हो जाय, तवतक मुक्ते अपनी रिहाई की फिक नही। वाद मे वह मुफसे फिर मिलने ग्राये, तो उन्होने वताया कि सरकार ने मुक्ते रिहा करने का फैसला कर लिया है।

### रिहाई

सन् १६५४ में जेल से रिहाई के वाद मुक्ते रावलिंपडी के सिंकट-हाउस में नजरवन्द कर दिया गया। मैं सिंकट-हाउस की नजरवन्दी से जेल को वहतर समभता था। मेरा खयाल था कि शायद मेरे लिए भी ग्रर-वाव ग्रव्युल गफूर की तरह का कोई जाल विछाया गया है। उन्हें पैरोल पर जेल से वाहर जाने की इजाजत दे दी गई थी, लेकिन उसके वाद फिर गिरफ्तार करके जनता मे यह भूठ फैला दिया गया कि वह अफ-गान एजेटो से साज-वाज कर रहे है।

वाद मे मुभे पजाव मे घूमने-फिरने की इजाजत देदी गई श्रीर फिर कराची मे श्रसेम्वली के इजलास मे शामिल होने का मौका मिला।

# एक यूनिट

उन दिनो कराची मे एक यूनिट की तजवीज पर गौर किया जा रहा था। इस गम्भीर मामले मे मेरे पजावी भाइयो को बगाली भाइयों से नाराजी ग्रौर शिकायत थी। इलजाम के दौरान चौधरी मुहम्मद ग्रली, मुश्ताक ग्रहमद गुरमानी, सरदार वहादुरखान ग्रीर पजाव के उस वक्त के वड़े वजीर मलिक फीरोजखा नून ने मुक्तसे भेट की स्रौर मुके एक यूनिट के फायदे श्रौर खासियते स्वीकार कराने की कोशिश की। सिन्ध, विलोचिस्तान ग्रौर सरहदी सूवे की जनता से बातचीत के वाद मुक्ते यह यकीन हो गया था कि जनता इस तजवीज के लिएतैयार ग्रीर सहमत नही ग्रौर जोर-जबरदस्ती करके एक यूनिट कायम करना पाकिस्तान के लिए फायदेमन्द नही रहेगा। मैने उन लोगो को वताया कि इस सजीदा हालत मे एक यूनिट वेकार रहेगा। मैंने उन्हे कहा कि अगर वे इस मामले मे सचमुच साफदिली से काम कर रहे है, तो पश्चिमी पाकिस्तान मे दो यूनिट कायम कर देने चाहिए। उनमे से एक यूनिट तो पजाव का हो ग्रीर दूसरा दूसरे छोटे सूबो का । चौघरी मुहम्भदग्रली ने, जो इस वक्त वडे वजीर है, कहा कि या तो एक यूनिट कायम होगा या मौजूदा हालात वरकरार रहेगे। इस तरह हमारी वातचीत खत्म हुई।

इघर सियासी मामलो पर गौर किया जा रहा था श्रौर दूसरी तरफ सरकार से समभौते के लिए गर्वार जनरल ने डाक्टर खानसाहव से वातचीत शुरू कर रखी थी। जनाव गुलाम मुहम्मद ने इस वात की ताईद की कि सरकार ने खुदाई खिदमतगारों से वेहद वेइसाफी की है श्रौर उनके लिए इस तरह की वदसलूकी भूल पाना मुश्किल होगा। उन्होंने हमें यह राय दी कि हम यह जमात तोडकर एक नई पार्टी वनाये। हमने उन्हें वताया कि यह कोई पार्टी नहीं है, श्रौर सिर्फ खुदाई खिदमतगारों के साथ ही नहीं, सारी पख्तून कौम के साथ वेइसाफी हुई है। मगर इस सबके वावजूद मैंने सरकार को यकीन दिलाया कि हम उन लोगों को माफ कर देंगे, विल्क हकीकत तो यह है कि हम उन्हें माफ कर चुके है, जिन्होंने हमारे साथ वेइसाफी और हमपर जुल्म ढाये। लिहाजा अब यह सरकार का काम है कि वह प्यार से लोगों के दिल जीतकर उनपर यकीन करे। डाक्टर खानसाहव को यह मजविरा दिया गया कि वह हाकिमों को वताये कि हम सरकार की तरफ से जनता पर यकीन करने को वड़ी अहमियत देते है।

दूसरे, हम यह भी जानना चाहते थे कि क्या सरकार इस मुल्क मे हमे बरावर का साथी समभती है, या हमे ऐसा नीचा दर्जा देती है कि हम हमेशा दूसरो के कब्जे मे ही रहे ?तीसरे, हम यह भी मालूम करना चाहते थे कि क्या हुकुमरान हमे अपना मुसलमान भाई भी समभते है या नहीं ?

डाक्टर खानसाहव ने गवर्नर जनरल को मशविरा दिया कि वह सीवे मुभसे वातचीत करे। लेकिन गवर्नर जनरल को दूसरे लोगो ने ठीक उलटी राय दी।

स्रभी यह सियासी और श्राईनी वातचीत चल ही रही थी कि पार्लामेट मे बगाली और पजावी सियासतदानों में इस मसले पर फर्क पैदा हो गया कि क्या श्राईन मजुर हो जाने और पाकिस्तान की जम्हूरियत का ऐलान हो जाने के बाद जनाव गुलाम मुहम्मद राष्ट्रपति होगे विगालियों ने कहा—इसका फैसला मुनासिव वक्त ग्रानेपर पार्लामेट में बोटों से किया जायगा। जब सियासतदानों के दोनों घडों का यह फर्क फिर से सबके सामने श्राया, तो पार्लमेट के बगाली मेम्बरों ने एक यूनिट की तजवीज की ताईद से हाथ खींच लेने की घमकी दी।

### सूवाई फेडरेशन

फलस्वरूप पार्लिमेट मे एक यूनिट की तजवीज मनवाने की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं ग्रौर उसकी जगह सूबाई फेडरेशन की तजवीज पेश की गई। सरदार वहादुरखान की कोठी पर एक जलसा हुग्रा, जिसमे मरदार ग्रसदजान, मरदार ग्रव्हुर्रव निन्तर, मरदार वहादुरखान ग्रीर मैंने हिन्सा लिया। लम्बी बहस के बाद मैंने इस वर्त पर सूबाई फेडरेशन की तजवीज मजूर की कि यग्रेजों ने जिन पन्तून इलाकों को तकसीम कर दिया था वे सब इलाके एक उकाई में शामिल कर दिये जाय श्रीर उसका मुनासिव नाम रखा जाय। त्रग्रेज लोग हिन्दुन्तान मे मराठो ग्रीर पठानों को सतरनाक फौजी जातिया मानते थे, इसीलिए कमजोर करने के लिए श्रग्रेजो ने उन्हें कई हिस्सो में वाट दिया था। श्रव जर्वाक हिन्दुस्तान मे सब मराठे एक कर दिये गए है, तो इस बात की कोई वजह नजर नही श्राती कि जो पाकिस्तान उन्लामी जम्हरियत होने का दावा करता है, वह पठानों को एक सूबे में जोट देने को तैयार न ही। हमारी माग यह है कि पठान ज्लाकों को एक कर दिया जाय। हम पूरा यजीन दिलाते है कि हम सच्चे पाविस्तानी है और तमाम पातिस्तानियों के भाई है। इस सबके बावज़द कई प्रखबार ग्रीर लीउर हमे गहार करार देने पर तुते हैं। हम पठान लोग मुन्तनिफ उलानो मे विपारे हुए है ग्रीर हमारे श्राप्सी मेच-जोल की ब्राजादी पर पादिवया है। हम प्रमे पमन्द नहीं करने और हमारा यह दावा है कि पठानों नी ताकत को विपरी रमकर पारिस्तान को मजबूत नहीं बनाया जा गणता । परतृतो के भार इसाफ करते ही पारिस्तान मजदत दन नाता है और यही पानिन्तान के बटपन का सहत भी होगा।

मुल्क मे वदश्रमनी और शक की हवा फैल गई।

### नई वजारत

जव नई वजारत कायम हुई, तो डाक्टर खानसाहव को उनने शामिल होने की दावत दी गई। मैं वजारत मे डाक्टर खानसाहव के गामिल होने का हामी नहीं था। मेरा खयाल यह था कि वह वजारत मे शामिल होकर मुल्क के लिए कोई काम नहीं कर सकेंगे। मगर उनका खयाल यह था कि वह दूसरों को देश-मेवा के लिए तैयार कर सन्में श्रीर प्रगर नाकाम रहे. तो इस्तीफा दे देंगे। एक यूनिट की तजवीज फिर से पेश की गई, तो मुक्ते सरदार वहादुरजान के मकान पर एक मीटिंग में बुलाया गया । मेरे अलावा डॉक्टर खानसाहव, मेजर जनरल इस्कन्दर निर्जा और सरदार अब्दुर्रगीद लान (जो उस वक्त मेरे मुवे के वडे वजीर ये) ने उस वातचीत में हिस्सा लिया। मैने उनसे कहा कि वे ताक्त के जोर पर एक यूनिट की तजवीज के बारे में उतावली से काम न ले और लोगो की राय मालूम कर ले कि उन्हें यह तजवीज मजूर भी है कि नहीं। जहातक मुने याद है, यह फैनला हुआ था कि एक युनिट की तजबीज लागू करने से पहले लोगो की राय ली जायगी। मैं मिजिसाहव के साय मीटिंग से वाहर श्राया। उन्होंने मुक्ते वताया कि हनारी नदद की जरूरत है। मैंने उन्हें वताया कि अगर वह और दूसरे भौहदेदार सचमुच यह चाहते हैं, तो मैं मदद के लिए तैयार हू।

कराची से मैं पजाब वापस आ गया, क्यों कि मुक्तपर पजाब में ही रहने की पावदी थी। मैंने जिला कैम्बलपुर के गाव गौरगंगी (चच) में रहना गुरू कर दिया। सरहदी सूबे के लोग इस गाव ने आया करते थे। वे हमारी जमात, उनके अखवार और मुक्तपर लगाई गई पाव-दियों के जिलाफ थे। आन तदवीरों से जब इसाफ हासिल न हो, तो वे लोग सिविल नाफरमानी (सत्यागह) शुरू करना चाहते थे। मगर मैंने उन्हें राय दी कि खुदाई जिदनतगार होने की वजह से हमें यह सबकुछ वदीन करना चाहिए, और कुछ दिन आर सब से काम लेना चाहिए। इसी बीच नई पालीनेट नायम हो गई और उसका पहला इजलास मरी

यदा चूनी गई श्रसेम्बली से कही ज्यादा रुढिवादी होगी। इस तरह पठान इलाको के लिए एक यूनिट की तजबीज उनपर रुढिवादी जासन थोप देगी। इसलिए मैने सुभाव दिया कि पजाव में व्यापक रूप में सिक्य राजनीति का काम करना चाहिए।

### गावो की तरक्की की तजवीज

जव मैं एक यूनिट की तजवीज पर रजामद न हुआ और मुल्क में व्यापक रूप में सियासी कामों की जरूरत पर जोर दिया, तो चीवरी मुहम्मदम्रली ने, जो उस वक्त वजीर खजाना थे गावों की तरक्की के वारे में ग्रपनी तजवीज पेश की और मुक्ते उसका जिम्मेदारी सम्हालने को कहा। मैंने इस गर्त पर उसे मजूर किया कि पहले एक यूनिट का मसला मुनासिव तौर पर निवटाया जाय। सुहरावर्दीसाहव ने भी गावों की तरक्की की ग्रहमियत पर जोर दिया। उन्होंने मुक्ते बताया कि सरकार की मदद और पैसे के विना कोई वडा काम नहीं हो सकता। इस तरह हम एक यूनिट की तजवीज के वारे में किसी नतीजे पर नहीं पहुच पाये और वातचीत खत्म हो गई।

जब मैं सरहदी सूवे मे वापस श्राया, एक यूनिट की तजवीज विचाराधीन थी। बाद मे इस्कन्दर मिर्जा श्रीर डाक्टर खानसाहव दोनो हमारे सूवे के दौरे पर श्राये। हम सब खान कुर्वान श्रली खान के यहा मिले श्रीर जनरल मिर्जा ने मुक्ते गावो की तरक्की की तजवीज की तफसील बताई, जिसके बारे मे चौधरी मुहम्मदश्रली मरी मे मुक्ते पहले ही वातचीत कर चुके थे। उन्होंने मुक्ते भार सम्हालने को कहा। मैंने जवाब दिया कि जबतक हमारी तसल्ली के मुताबिक एक यूनिट का मसला हल नहीं हो जाता, मुक्ते गावो की तरक्की के लिए सरकारी तजवीज का इचार्ज बनना मजूर नहीं। इसपर जनरल मिर्जा ने मुक्ते बताया कि एक यूनिट की तजवीज श्रव पाकिस्तान के लिए श्रन्तर्राष्ट्रीय इज्जत का सवाल बन गया है। श्रगर इस मौके पर पाकिस्तान ने इस तजवीज से हाथ खीच लिया, तो उसकी सारी साख खत्म हो जायगी श्रीर श्रफगानिस्तान का वकार बढ जायगा। मैं इस बात से सहमत न

हुआ ग्रीर मैने बताया कि एक यूनिट कायम होने या न होने का मसला पाकिस्तान की घरेलू सियासी पालिमी से नत्वी है ग्रीर इस मामले मे श्रफगान जो कुछ मोचते हे, उमे कोई ग्रहमियत नहीं देनी चाहिए। मैंने यह दलील पेश की कि श्रगर पाकिस्तान मे पठान खुश श्रीर मजबूत होगे, तो पाकिस्तान ग्रीर भी ज्यादा मजबूत ग्रीर खुशहाल हो जायगा श्रीर श्रगर पाकिस्तान पत्नून इलाको के हालात ग्रवाम के दिली इत्मी-नान ग्रीर जम्हूरी रवाहिशों के मुताबिक मुघार ले, तो इस सवाल पर पाकिस्तान के जिलाफ सारा गैर-मुल्की श्रोपेगेडा वेकार हो जायगा।

मंने जनरल मिर्जा श्रीर डाक्टर खानसाहव से इस बात का ऐतराज भी किया कि उन्होंने खुद तो एक यूनिट की तजवीज की हिमायत में भारी प्रचार शुरू कर रखा है, मगर हमें कुछ भी कहने की कोई श्राजादी नहीं, जबिक पाकिस्तान एक जम्हरी मुल्क है। उन दो ने इस बारे में मेरी जिकायत को मुनासिब बताते हुए यह बात मानी कि मुक्ते भी श्रवाम से सबय रखने का हक है। इस तरह उन दोनों की मजूरी के बाद मैंने स्रवाम की सियामी ट्रेनिंग के लिए अपना दौरा शुरू किया, ताकि मुना-निव जम्हरी तरीं को ने हकीकत का फैसला हो सके।

जनाय में यगर सरकार के जिलाफ नफरत फैलाना चाहना, तो हमारे प्रवाम पर जो जुल्म किये गए, उनकी विना पर बगावत के लिए काफी मनाला मौजूद था। मगर उनकी जगह मैंने हमेगा श्राहिंसा की फिलामकी का प्रचार किया है और यह ऐलान करना रहा हू कि हमने उन लोगों को भी माफ कर दिया, जिन्होंने हमने वेडमाफी की श्रीर हमार्ग इन नरह देउज्जती की कि श्राम हालात में कोई पठान उसे नहीं भूल नदना और नहीं माफ कर नकता है। करता, जो सरहदी सूबे की सूबाई आजादी को खत्म करने के लिए जिम्मेदार है। मुक्ते तो पजावियों से नफरत करने की कोई मुना-सिव वजह नजर नही आती और न मैं कभी उनसे नफरत कर सकता हू। उन्होंने हमें कोई नुकसान नहीं पहुचाया। हम पर एक यूनिट ठूसने के वारे में भी पजाब के रहनेवालों पर जम्हूरी जिम्मेदारी आयद नहीं होती। इसके वारे में तो उनसे कभी राय तक नहीं ली गई।

मैं हमेशा एक पक्का मुसलमान ग्रीर कीमपरस्त रहा हू। जबसे पाकिस्तान कायम हुग्रा है, मैने हमेशा पाकिस्तान की खिदमत की हे ग्रीर इस मुल्क को मजबूत बनाने की कोशिश की है। मेरा दावा है कि पाकिस्तान मे रहनेवाले पल्तूनों को एक कर दिया जाय, तो पाकिस्तान ग्रीर भी मजबूत हो जायगा। परतूनिस्तान के नाम का भी वही महत्व होगा, जो पजाब, बगाल, सिंच ग्रीर विलोचिस्तान के नामों को है। ये पाकिस्तान में कुछ इलाकों के नाम है, जहा पाकिस्तानी रहते है। मुके पक्का यकीन है कि पाकिस्तान की बडाई ग्रीर ग्रहमियत इसीमें है कि पख्तूनों के साथ वह वेइसाफी खत्म की जाय, जो ग्रग्नेजों ने ग्रपनी खुदगर्जी में उन्हें विभक्त करके की थी ग्रीर ग्रग्नेजों की नीति पर चलने के बजाय सभी पठानों को एक ग्रूनिट या सूबे से कर दिया जाय।

ग्रपनी स्थिति ग्रौर सियासी खयालों की वजाहत के वाद मैं सारा मामला ग्राप पर छोडता हू। मैंने एक यूनिट के खिलाफ तकरीरे करते हुए वहीं कुछ कहा है, जो एक इस्लामी जम्हूरियत के दावेदार मुल्त में एक ग्राजाद शहरी के तौर पर कहना ग्रपना फर्ज ग्रौर हक समभता था। कोई चीज मुभे यह दावा करने से नहीं रोक सकती कि ग्रग्रेजों ने परतूनों के साथ जो वेइसाफी की थी, उसे ग्रव दूर किया जाय। ग्रगर ग्राप इस नतीजे पर पहुचे कि मैंने सरकारी फरमानों के खिलाफ ग्रपने मुल्क ग्रौर ग्रवाम को नुकसान पहुचाया है, तो मैं वडी खुशी के साथ ग्रौर विना किसीसे नफरत किये वह सजा भुगतूगा, जो इसाफ के मुता-विक मेरे लिए तय की जायगी।

# हिन्दुस्तान के लिए पैगाम

[यह पैगाम खान अञ्चल गफ्फार खान की तरफ से जलालावाद में उपस्थित गांधी शतान्दी कमेटी और वजारते हिंद नशरो-अगाम्रत के द्वारा भेजे गये नुमाइदा वफद के हमराह भेजा गया था। यह नुमाइदा वफद २ अप्रैल से = अप्रैल १६६७ तक बादशाह खान से गांधीजी, हिन्दुस्तान की तहरीके प्राजादी, खुदाई खिदमतगार-आदोलन और इसमें वादशाह खान की सरगमियों की निस्वत उनकी याददाश्त से जानकारी हासिल करने गया था।]

हिन्दुस्तान की आजादी के लिए हम लोगों ने भी बहुत-सी कुरवा-निया की है और मुसीवते भेली है। इसलिए मैं अपना फर्ज समभता हूं कि मैं हिन्दुस्तान के रहनुमाओं और अवाम से यह दरखास्त करू कि जो वादे कांग्रेस ने आजादी से पहले अवाम से किये थे, उनको पूरा करे।

पैसे की मोहब्बत ग्रौर इक्तदार की भूख कौमो की तवाही का ग्रक-सर बाइस हुग्रा करती है। ग्रव भी मुल्क को वचाने का वक्त है कि हम मुल्क ग्रौर कौम की सच्ची खिदमत करके मुल्क को बचा सके, बिल्क मै तो यही कहूगा कि मुल्क ही को नहीं, ग्रपने ग्रापको बचाये।

श्राखिर में मैं एक श्रीर वात ग्रापसे कहना चाहता हू ग्रीर वह यह है कि हिन्दुस्तान की श्राजादी हासिल करने में हम लोग ग्रापके शाना-वशाना लड़े। श्रापको श्राजादी मिल गई श्रीर ग्राप उस श्राजादी का मजा उडा रहे हैं, लेकिन हम आज भी उसी तरह विलक उससे भी वदतर गुलामी की जिंदगी वसर कर रहे हैं।

हम ग्रपनी ग्राजादी हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे है।

श्राप इसमे हमारी मदद करे, जैसे कि कोरिया की मदद चीन ने की, बावजूद इस बात के कि वह एक मुल्क ग्रीर एक कीम नहीं थे, जबकि हम ग्राज भी एक ही मुल्क ग्रीर एक ही कीम है।

वल सलाम।

--- अव्दुल गफ्फार

जलालाबाद म्रफगानिस्तान ४ झप्रैल, १६६७

(टेप रिकार्ड से)

# पख्तूनिस्तान जिन्दाबाद !

[पस्तूनिस्तान-दिवस पर दिया गया भाषण]

भाइयो ग्रीर वहनो, मैंने कभी लिखी हुई तकरीर नहीं पढी। यह पहला मौका है कि मैं लिखी हुई तकरीर पढ रहा हूं, क्यों कि हालात नाजुक है, ऐसा न हो कि मेरी तकरीर में कतग्र-श्र-वरीद (काट-छाँट)। किया जाय। तकरीर के दौरान मैं ग्रगर मुक्ते कही तवक्कुफ करना (हकना) पड़े तो उसके लिए में माजरतस्वाह (क्षमा-प्रार्थी) हू।

सबसे पहले में आला हजरत और हुकूमते अफगानिस्तान का शुक-गुजार हूं, जिसने मुफे मौका दिया है कि आज में आप हजरात के सामने तकरीर के लिए हाजिर हुआ। हम वह वदिकस्मत कीम है कि आपस में तबादलैखयाल (विचार-विनियम) के लिए हमारे पास सिवाय इसके और कोई दूसरा जरिया नहीं है। हमारे पास न तो रेडियो, न अखबार है। सिर्फ यही एक मौका है कि इस दिन हम अपने ख्यालात आप पर और पूरी दुनिया पर जाहिर करे।

वहरहाल मैं हुकूमत अफगानिस्तान, मजिलसे शोरा, अफगान अवाम और विलखसूस (विशेषत) खुशहाल खा व रहमान वावा के मोग्रतिक-दीन (प्रनुयाईयो) का शुक्रगुजार हू। अफगानिस्तान के दौरे के दौरान भें मुत्रग्रलिमीन (विद्वज्जनो) व मोग्रतिकदीन (पैरोकारो) ने मेरा पुररारट्ट (हार्दिक) स्वागत किया और पख्तूनिस्तान के हके-खुद-इरादियन निर्णय के ग्रधिकार) की ताईद (समर्थन) में ग्रपनी कुर्नानिर्मा करने का वायदा किया। अफगानिस्तान के ग्रवामी जिरगे जिरगा ने वक्तन-फवक्तन हमारे साथियों से पूरा तग्राहर अपना फर्ज तसव्बुर करता हू कि जो इखलास, प्यार में र

१ कवाइली लोगो की सभाग्रो, २. मत्री, सलाहकार है क ४. सहयोग

मिला है मै उसका समीमेकल्व' से शुक्रिया ग्रदा करु।

इस जलसे मे मुभे दिखाई दे रहा है कि मुख्तलिफ ममालिक के लोग मौजूद है। मै चाहता हू कि पस्तूनिस्तान के मसले ग्रार पाकिस्तान के हुक्मरान तवके के जज्वये इस्लामी पर कुछ इजहारे-स्याल करु। हुक्मते पाकिस्तान हमारे खिलाफ यह प्रोपैगण्डा करा रही है कि हम मुसलमाना के वदस्वाह है ग्रौर हिन्दुग्रो के साथी है। पस्तूनिस्तान को वनाकर पाकिस्तान को मिटाना चाहते है। इसलिए मैं चाहता हू कि इन चातो पर कुछ रोशनी डालू।

## क्यो मिले हम हिन्दुग्रो से ?

हम हिन्दुग्रो से क्यो मिले ग्रौर कव इनके साथी वने ? इसकी वजा-हत यह है कि अग्रेजो ने हमे हिन्दुओं के साथ मिलने के लिए मजबूर कर दिया था, क्योंकि जिस वक्त अगेजो ने अफगानिस्तान के शाह अमान-उल्लाह खान के खिलाफ कुफ का प्रोपैगण्डा किया था ग्रौर ग्रफगानिस्तान मे वहुत वडी बगावत खडी कर दी थी तो पख्तूनिस्तान के लोग उससे वहुत मुतास्तिर हुए ग्रीर हममे इन वाक्यात के पेशेनजर एक कौमी ग्रहसास पैदा करने की गरज से सन् १६२६ मे मैने एक तहरीक शुरू की, जिसका नाम 'खुदाई-खिदपतगार' है। जाहिर है कि ग्राज की दुनिया मे कोई भी कौम तहरीक ग्रौर कयामे जमात के वगैर जिन्दा नही रह सकती । हमारी यह तहरीक एक मजलिसी व सकाफती तहरीक थी। लिहाजा इसने मुल्क मे मकबूलियत श्रौर हरदिल-ग्रजीजी हासिल की। इसकी हरिदल-म्रजीजी म्रौर मकबूलियत से म्रग्रेज घवरा गये म्रौर इस तहरीक को शुरू हुए चार माह भी न गुजरे थे कि अग्रेजो ने हम सबको गिरफ्तार कर लिया ग्रीर जेल मे डाल दिया ग्रीर पख्तून कौम पर मुजालिम के वह पहाड तोडे कि कोई वहशी कौम भी किसी पर ऐसे सितम न ढा सकती थी। हम उस जमाने मे पजाव के एक जेलखाने मे वन्द थे कि हमारे पास दो साथी खुफिया तौर पर हमसे मिलने के लिए जेलखाने मे ग्राये।

१ हृदय की गहराई से २ विभिन्न देश ३ शासक वर्ग ४ स्त्रहित चाहनेवाले ४ सामाजिक व सास्कृतिक स्त्रान्दोलन, ६ लोकप्रियता, ७ गुप्त रूप से

है <sup>?</sup> मुस्लिम लीग हमपर हिन्दुग्रो का इलजाम लगाती है। इसके लीडर खूव ग्रच्छी तरह जानते है कि पस्तून जिन्दा व वेदार हे। वे जानते है कि हम ग्रपने जिन्दा-वेदार शऊर की विना पर ग्रग्नेजो का सितम वर-दाश्त नहीं कर सकते तो उनका जब-व-सितम किम तरह वरदाग्त करेगे। उन्हे यह भी डर है कि अकेले हम ही नही है, विल्क सिन्वी, विलोची बगाली ग्रौर हतािक पजाव का गरीव ग्रवाम भी हमारे साथ रहेगा । इस खदिशा की विना पर मुस्लिम लीगियो ने हमपर हिन्दूनवाजी । का इलजाम लगाया ग्रौर वदनाम किया ताकि सिन्वी, विलोची वगाली श्रीर पजावी गरीव श्रवाम हमारी तरफ से वदगुमान हो जाय । श्राप देखिये कि वदनामी का यही इलजाम उन्होने ग्राज वगाल के शेख मुजीव-उर-रहमान भ्रौर उनके साथियो पर भ्रायद किया है। मगर भ्रल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि इक्कीस साल वाद पाकिस्तानी अवाम ईस राज से ग्रच्छी तरह वाकिफ हो गये ग्रौर हुकूमते पाकिस्तान के इस्लामी दावे और गलत प्रोपैगण्डे की हकीकत उनपर खुल गई। चुनाचे इस साल यकम जुलाई को पाकिस्तान के तमाम सूवो के नमायदगान (प्रतिनिधि)। पिशावर में इकट्टे हुए ग्रीर उन्होंने पख्तून भाइयो पर ग्रपना एतमाद जाहिर किया। इस वाकिन्रा पर मैं ग्रपने ग्रल्लाह ग्रौर पाकिस्तानी स्रवाम का शुक्रगुजार हू कि उनकी सूभवूभ यहा तक पहुँच चुकी है। दूसरी वात पख्तूनिस्तान की है। पाकिस्तान मे हम पाच भाई रहते है, जिनके नाम है, लेकिन पाकिस्तान मे हमारा नाम नहीं है। इस्लाम के दावेदारों से हम कहते हैं कि वह हमें भी हमारा कोई नाम दें। महूँ म<sup>र</sup> लियाकतग्रली खा ने एक वार पार्लामेट मे हमसे पूछा था कि पर्त्तूनिस्तान क्या चीज है <sup>?</sup> मैंने जवाव दिया, यह हमारे मुल्क का नाम है। उन्होने कहा, यह क्या नाम है ? मैंने जवाव दिया, जैसे व गाल, सिंध ग्रौर विलोचिस्तान का नाम है, लेकिन हमारे मुल्क का नाम नहीं है। हमारे मुल्क का नाम भी एक नाम यानी पस्तूनिस्तान होना चाहिए। जब पस्तुनिस्तान का नाम मैंने लिया तो फौरन यह प्रोपैगण्डा शुरू कर

१ जागरूकता की चेतना २ ग्राशंका ३ हिन्दुश्रो से हिमायत ४ स्वर्गीय

दिया गया कि मैं पाकिस्तान को मिटाना चाहता हू। अजीव वात है कि पजाब, सिन्घ, बिलोचिस्तान, बगाल के नाम से तो पाकिस्तान का कुछ नही बिगडता, लेकिन सिर्फ पख्तूनिस्तान के नाम से पाकिस्तान मिट जायगा।

## इक्तदार की खातिर काग्रेस ने हमे छोड दिया

१६४७ ई० मे जब हमने समभा कि स्रग्रेज जा रहे है स्रौर हिन्दु-स्तान को दो हिस्सो मे तकसीम कर रहे है, एक हिस्सा हिन्दुश्रो के नाम से हिन्दुग्रो के हवाले कर रहे है ग्रौर दूसरा हिस्सा पाकिस्तान के नाम से अपनी लेपालक मुस्लिम लीग को दे रहे है, तो हमारे खुदाई खिदमतगारो की एक मीटिग बन्तू में हुई ग्रौर इस वात पर गौर किया गया कि ऐसे हालात मे क्या करना चाहिए। अग्रेज जव काग्रेस को हिन्दुस्तान देकर जा रहे थे तो उन्होने हमपर बहुत जोर डाला ग्रौर हमारे वहुत से जिरगे किये, लेकिन हमने इक्तदार की खातिर काग्रेस को नही छोडा । इसके वरग्रक्स (विपरीत) काग्रेस ने हमे छोड दिया । जहातक पाकिस्तान का ताल्लुक हे, हमे मालूम था कि अग्रेज इसे अपने लिए ग्रीर ग्रपने लेपालको के लिए वना रहे है, ग्रीर इक्तदार उन्हे दे रहे है जिन्होने ग्रग्रेजो की खिदमत की थी। ग्रव ग्राप ही देखिये कि पाकिस्तान के मौजदा हुक्मरानो मे कोई शस्स भी है जिसने अग्रेजो के मुकाविल कौम का साथ दिया हो, कौम के लिए कुर्वानी दी हो ग्रीर ग्रवाम की खिदमत की हो। सदर प्रय्यूव खा हो या गवर्नर मूसा खा, ये लोग तहरीके म्राजादी के दौरान हमारे खिलाफ अग्रेजो का साथ देते थे। जब हम पख्तूनों ने इन हालात को समभ लिया तो हमने फैसला किया कि हम विल्क ग्रपनी खुद मुख्तार (स्वाघीन) पस्तून रियासत के स्वाहिशमन्द (इच्छुक) है। यहा मै यह अस्र वाजेह (स्पप्ट) करना जरूरी समकता हू कि ज मानये कदीम (प्राचीन काल) के वडे-वडे ग्रदीव माजी के

१. भूतकाल

वाकिआत और १६४६ ई० से पहले पेश व्यानेवाले वाकियात, जिनका ताल्लुक पल्यूनिस्तान से है, जमरै तहरीर में लाये हैं। मैं यह भी तस्तीन करता हूं कि परत्नों में वड़े-वड़े इन्सान गुजरे हैं जिन्होंने अपनी कौन के लिए नाकाविले फरामोल (अविस्मरणीय) कुर्वानिया दो हैं और वह तारील मुरत्तव की है, जिसपर हम फ्लू करते हैं। लेकिन पल्यूनों ने सियासी वेदारी (राजनैतिक चेतना) और उनने इजतिमाइयत (सामु-हिक्ता) का एहनास पैदा करना हमारी खुदाई खिदमतगार तहरीक की देन हैं और पल्यूनिस्तान की जो दागवेल पड़ी है वह भी हमारी इन तहरीक का कारनामा है।

### सूवापरस्ती किसने पैदा की ?

श्रव श्राप श्रव्यूव ला सदरे पाकिस्तान के दावाये इस्नाम का नर-सरी तौर पर जायजा लीजिये। जब पूरे पाक्तिस्तान की कौमी व श्रवामी पार्टी की कान्छेन्स का इजलास पिशावर शहर मे मुनयक्द हुया यौर पाक्तिस्तान की तमाम पार्टियों के रहनुमाय्रो और नुमाइन्दों ने परदये इस्लाम ने छुपे हुए नजालिन को जाहिर किया तो सदर अञ्जूव पा को यह डर महनून हुन्ना कि वह इस्लाम के नाम से पाकिस्नानी अवान को मजीद फरेव नहीं दे सकते। चुनाचे उन्हें चण्ने नदीन म्राना याद भ्राय भौर वह लन्दन भागे। वहा उन्होंने विल्सन गौर दीगर दोस्तो से सलाह व मशविरा किया कि ग्रव उन्हे क्या करना चाहिए । प्रय्यूव खां के दोस्तो ने उनसे कहा कि-जामो तुम्हारे णस सिवा इसके और कोई रास्ता नहीं है कि इस्लाम का नाम लो और लोगों को अपने जाल मे फासो । चुनाचे वह लदन से वाण्न प्राये प्रौर उन्होंने जज्बै इस्लामी की सरवारी का मुलाहिरा करते हुए यह नारा दिया कि इस्लाम मे सत्तावात (समता) है, इस्लाम मे सुवापरस्ती ममनूग्र (वर्जित) है और कायदे आजम ने भी इरलाद किया है कि सुवापरस्ती मुल्क व कौन के लिए तवाहकुन शै (विनाशक चीज) है। मैं सदर

१. तेखबद्ध २ बुलाया गया ३ पुराने स्वामी ४. इस्लामी भावना के

प्रयाद्य में यह पूछना चाहता हूं कि आया इस्लामी मसावात का मतलव यह है कि दम करोड पाकिस्तानी अवाम की दौलत सिर्फ २३ हुनमरा गान्दानों में नकसीम कर दी जाय ? जब मूत्रापरस्ती नारवा (अनुचित) है तो गदरसाहब में में पूछना हू कि मूत्रापरस्ती पैदा की तो किमने ? मूत्रापरम्नी अगर पैदा हुई है तो आप लोगों की तरफ में की जानेत्राली हक्तरफी (अविकार-प्रवचना) और वेडक्तफाकी की विना पर । में नहीं समस्ता कि गदर नाहत किन वजहों में कायदे आजम का नाम लेंदे है। त्रभी वल की वात है कि कायदे आजम की दहन मिन फातिमा जिलाह, जो मादरे मिनात (जाति की मा) भी कही जाती थी, मदारनी हिनाहन (प्रधानपद के चुनाव) में अयुव या के मुशाबित आई थी अगर मैं सिराते-मुस्तकीम (सत्पथ) से हट जाऊ तो आप मुक्ते रोक दीजिए और मुक्ते पकडकर सीधे रास्ते पर ले आइये। जव वह खलीफा मुकर्रर हुए तो उन्होंने अपना रोजीना (दैनिक व्यय) भी वह मुकर्रर किया जो दूसरों के लिए मुकर्रर था। एक दिन उनकी वीवी ने फर्मायश की कि मैं शीरीनी खाना चाहती हू। हजरत सिद्दीक रजी अल्ला अनहू ने फर्माया कि जितना रोज का खर्च मुकर्रर है, उसमें शीरीनी की गुजायश नहीं है। इसपर आपकी अहलिया (पत्नी) ने रोजाना के खर्च में से कुछ पैसे बचाकर एक दिन हजरत सिद्दीक को अपनी जमाकरदा (सचित) रकम दी और कहा कि मेरे लिए शीरीनी मगवा दीजिए। आपने पूछा कि यह रकम कहा से आई? आपकी अहलिया ने वताया कि उन्होंने रोजाना के खर्च से बचाई है। इसपर हजरत सिद्दीक ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि मैं अपने रोजाना के खर्च को कम कर सकता था, लेकिन मैंने बैत-अलमाल (सरकारी कोप) से अपनी जरूरत से ज्यादा लिया था। इसलिए ऐ अल्लाह ने तू मुक्को माफ फरमा।

दूसरा वाका मैं हजरत उमर रजी प्रत्लाह तग्राला ग्रन्हू का सुनाता हू । मुसलमान जमा हुए ग्रीर जमा होकर हजरत उमर के पाम गये कि ग्राप हमारे खलीफा वन जाइये । ग्रापने कहा कि मुभे खिलाफत की कोई जरूरत नहीं है । मुसलमानों ने कहा कि ग्रापको जरूरत हो या न हो, ग्रापको खलीफा बनाना हमारी जरूरत है ।

एक मरतवा हजरत उमर के साहव-जादे वसरा से मदीना जा रहे थे। वसरा के हाकिम ने वैत-ग्रलमाल का कुछ रुपया ग्रापके साहव-जादे को दिया कि ग्राप मदीना जा रहे है तो रकम को लेते जाइये। साहव-जादे ने यह सोचा कि जब रकम साथ ही ले जानी है तो इसको किसी तिजारत मे क्यों न लगा दिया जाय। चुनाचे वसरा से कुछ कच्चा माल उस रकम से खरीद लिया और यह माल मदीना मे लाकर वेच डाला। जो नफा हुग्रा वह ग्रपने पास रख लिया ग्रीर वैत-ग्रलमाल की रकम जमा कर दी। जब हजरत उमर को पता चला तो ग्रापने ग्रपने साहव-जादे को बुलाया ग्रीर फरमाया कि तुमने जो नफा कमाया है, वह ग्रपनी

१. सुपुत्र

रकम से नहीं कमाया, विलक वैत-ग्रलमाल की रकम से कमाया है। लिहाजा नफा की रकम भी वैत-ग्रलमाल में जमा करा दो। मदीना में एक मरतवा कहत पड़ा तो हजरत उमर खुद खाना नहीं खाते थे ग्रीर अपनी खुराक भी लोगों के लिए ईसार कर देते थे। जब मिस्र से ग्रनाज ग्राया ग्रीर कहत की मुसीवत टल गई तब ग्रापने भी ग्रपने हिस्से की पूरी खुराक खाई। हजरत ग्रली करम ग्रल्लाह वजहू एक मरतवा ग्रपनी खिलाफत के जमाने में बीमार हुए। तबीव ने कहा, ग्रापको शहद नोश करना चाहिए। ग्रापने फरमाया कि शहद मेरे पास नहीं है वह वेत-ग्रलमाल में है। लेकिन वह मुसलमानों का माल है। लिहाजा मैं नहीं ले सकता। जब मुसलमानों ने डजाजत दी तो ग्रापने शहद वैत-ग्रलमाल से मगवाया ग्रीर इस्तैमाल किया।

## पाकिस्तानी वर्वरियत' ग्रौर ग्रवाम

सदर श्रय्यूव साहव । यह या इस्लाम, मगर श्राजकल श्रापका इस्लाम यह है कि श्राप विलोचिस्तान के निहत्थे श्रवाम पर गोलिया श्रीर वम वरसाते हैं। क्या इस्लाम की तरक्की इसमें है कि इस्लाम के नाम पर इस्लामावाद तामीर करा दिया जाय श्रीर विला जरूरत मकानात-साजी पर श्ररवो रूपया खर्च किया जाय ? क्या इस्लाम की तरक्की इसी में हे कि वगाल में हर साल श्रानेवाले सैलाव से हजारों मुसलमानों को तबाह श्रीर वरवाद करे श्रीर इक्कीस साल गुजर जाने के वावजूद इन-सिदादे सैलाव को कोई इन्तजाम न किया जाय ? श्राज इस्लाम यह है कि पठानों की विजली श्रीर मादनियत, सिन्धियों की जमीने, विलोचियों की गैस छीनने की साजिश करके एक यूनिट वनाया जाय। एक यूनिट क्या श्रवाम के फायदे के लिए वनाया गया है या चन्द दौलतमन्द लोगों को मजीद दौलतमन्द वनाने के लिए। मैं पाकिस्तानी हुक्मरानों से वारवार कहता रहा हू कि मुक्ते समक्षाश्रों कि श्रगर एक यूनिट से पजाव के गरीव तवकों को भी कोई श्रदना-सां फायदा हो तो मैं उसकी ताईद

१. श्रत्याचार, २. बाढ की रोकथाम ३. मामूली-सा

करने को तैयार हू। ग्राज इस्लाम यह है कि खान ग्रव्दुस्समद खान को चौदह साल वाद जेल से रिहा किया गया श्रीर रिहाई के पाच दिन वाद ही उनको ग्रीर उनके साथ वहुत से दूसरे कीम-परस्तो को गिरफ्तार कर लिया गया । ग्राज इस्लाम यह है कि शहजादा ग्रव्दुल करीम मुल्क व कौम की खिदमत के गुनाह पर खान ग्रव्दुस्तमद खान के साथ गिरफ्तार हुए थे, जो श्राजतक जेल मे हे। पाकिस्तानी हुक्मरान हमारी नीयत ग्रोर हमारे इरादे से वखू वी वाकिफ है ग्रीर इस वात को भी समभते हे कि अगर हम मुत्तहिद'हो तो पाकिस्तान और ज्यादा ताकत-वर होता है। चुनाचे इस वरस पिशावर मे पाकिस्तान कौमी ग्रवानी पार्टी की काफ़ स ने भी इस वात की ताईद की। मगर पाकिस्तानी हुक्मरानो ने जाती मफादात की विना पर प्रपने कानो को वहरा वना रखा हे। मै अठारह साल पाकिस्तान मे रहा और चार वरस से अफगा-निस्तान मे हू। लेकिन इस तबील मृदत मे भी मुक्ते पाकिस्तान के हुक-मरानो की तरफ से कोई तसल्ली-वरश जवाव नही मिल सका। जव यू० एन० ग्रो० के सेक टरी श्री ऊथाट काबुल ग्राये तो मैने उनसे कहा था कि पाकिस्तानी हुक्मरानो को इस वात पर तैयार करो कि ग्राग लगने से पहले वह हमारे मुतालवात मजूर कर ले। श्राप लोगो को याद होगा कि गुजिञ्ता<sup>र</sup> वरस मैने उसी जगह अपनी तकरीर मे अमेरिका, रूस और चीन को भी पुकारा था कि वह हमारे ग्रीर पाकिस्तान के दरिमयान सालसी करे। अव मै ब्राखिरी मरतवा पाकिस्तान से कहता हू कि वह हमे भाईचारे का हक दे दे तो वहुत अच्छा होगा, वरना वगाल तो ग्रपनी ग्राजादी की जद्दोजहद कर ही रहा है, हम पख्तून, सिन्धी ग्रौर विलोच मजलूम भी इस बात पर गौर करेगे कि हम क्या करें? मोजूदा हालात मे पाकिस्तान मे रहे या ग्रलग हो जाय। मै पाकि-स्तानी हुकुमत से कहता हू कि वह हमे मजबूर न करे कि हम तीनो भाई एक होकर एक फैडरेशन वनाने की गरज से एक हिफाजती हकूमत वनाने का रास्ता इख्तियार करे।

१एक २ गत, ३ बीच-बचाव ४ सघर्ष

स्राखिर मे मै स्राप लोगों की मुहब्बत स्रौर हमदर्दी का तहे-दिल से गुकिया स्रदा करता हूं।

पल्तूनिस्तान जिन्दाबाद ।

३१ अगस्त, १६६८

# मै यहां किसलिए आया हूं

(दिल्ली के रामलीला मैदान मे वादगाह खान का भाषण ) सदर साहिव ग्रीर वहनो, भाइयो

श्रापने बहुत-सी तकरीरे सुनी । श्राप थके हुए होगे । जो कीमे बाते बहुत करती है, श्रमल नहीं करती, वे कौमे श्रपने मकसद को नहीं पहुँच सकती । हमेशा वे कौमे कामयाबी की मजिल पर पहुँचती है, जो बाते कम करे श्रीर श्रमल ज्यादा करे।

मैं सिर्फ चन्द वाते अर्ज करू गा। उम्मीद है कि आप इनपर गौरो फिकर करेगे। २२ साल के वाद आज मैं हिन्दुस्तान आया हूं। इस २२ साल के दौरान मे जो हम लोगो पर गुजरी है, वह शायद आपको माल्म न हो। २२ साल के वाद आपकी मुहब्बत और गांधीजी की याद मुभे यहा खीच कर लाई है।

श्रखवारात हिन्दुस्तान के हो या पाकिस्तान के, मेरे वारे मे श्रजीव-श्रजीव वाते लिखते है। इसलिए मैं खुद श्रपना तारुफ करता हू। कि मै यहा क्यो श्राया! मै यहा जो श्राया हूं तो श्रापके लिए श्राया हू। इसलिए नहीं श्राया हू कि श्रापसे कुछ पैसे मागता हू। इसलिए नहीं श्राया हू कि पख्तूनिस्तान के मामले में श्राप मेरी मदद करे। मै समभता हू कि जैसा पख्तूनिस्तान हम चाहते है, वैसा पख्तूनिस्तान हमको मिलनेवाला है।

फिर किस गर्ज से, किस मतलव के लिए, यहा ग्राया हू ? मैं यहा इसलिए ग्राया हू कि ग्रापको महात्मा गांधी ने जो सवक दिया था, उसकी याद-दिहानी कराऊ । इसपर ग्रापने कहा तक ग्रमल किया ? इसलिए ग्रापके यहा ग्राया हू कि ग्राप हिन्दुस्तान की तारीख देखे, इसपर गौर करे । ग्रग्नेज तिजारत के लिए ग्राया था । वादशाह वन गया । इस वात को सोचो, इसपर गौर करो । मैं हिन्दुस्तान मे जो हालत देख रहा हू, इसमें मुभे परेशानी हो रही है। इतने वडे-वडे लोग हिन्दुस्तान मे है। नहीं देख रहे है कि हिन्दुस्तान किस तरफ जा रहा है। मैं इसलिए। प्राया हूं कि हिन्दुस्तान मे जो हालात पैदा हो गये है, इनके बारे मे ग्रापसे सलाह-मशविरा कर सकू। ग्राप देखो है कि हम किंघर जा रहे ह। में श्रापको वताना चाहता हूं कि जव मैं जलालावाद मे था तो हिन्दुस्तान का एक नेता वहा श्राया। मुक्तसे मिला। मुक्तसे पूछने लगा, कुछ मैने कहा, कुछ उसने कहा । उसने कहा, "योख्प जा रहा हूँ।" मैने पूछा, "क्यो जा रहे हो ?" कहा, "महात्माजी की जन्मसदी के लिए जा रहा हू।" मैने कहा, "तुमने सोचा है कि ग्राज की दुनिया ऐसी दुनिया है कि एक-एक मिनट की खबर सबको हो जाती है। ग्रौर वह भी योरुप मे । वहा जाकर उनसे क्या कहोगे , यह ग्रदम तशद्द, यह हम-दर्दी, यह प्रेम, यह मोहब्बत, जो गाघीजी का पैगाम था, हिन्दुस्तान मे हे ? यह ग्रमन नही, यह ग्रदम तशद्दुद नही, यह हमदर्दी, यह प्रेम नही यह मोहव्वत नही । मेरी तो राय यह है कि ग्राप वक्त जाया कर रहे है। मेरी राय मे तो आप वहा जाकर वक्त जाया करेगे। वे लोग आप को देखकर हँस देगे। ग्रभी जव में यहा ग्रा रहा था तो वहुत से लोग जो पाकिस्तान मे थे, हिन्दुस्तान मे मेरे ग्राने की मुखालफत करते थे। उन्होने कहा, "देखो हिन्दुस्तान मे क्या हो रहा है? तुम कहा जा रहे हो।"

उन्होंने कहा, "हिन्दुस्तान ने गाघीजी की तालीम, ग्राहिसा, मोहव्यत, हमदर्दी, ग्रखवत को भुला दिया है। दिंद से मुक्ते तार भी मिले कि देखो, हिन्दुस्तान में क्या हो रहा है। गाघीजी की जन्म-सदी में क्या हो रहा है। यहा के प्रोपैगंडा से योडा गुस्सा हुग्रा। ख्यान करने लगा कि जाऊ या नहीं। ग्रगर जाऊ तो इसमें क्या फायदा होगा? जनता का क्या फायदा होगा? क्या नुकसान होगा? मेरा ग्राना-जाना किसी दूसरी गरज से नहीं, लोगों की भलाई की गरज से हैं। लोगों ने मुक्ते राय दी कि तुम यहा प्रोटेस्ट कर लो। वहा मत जाग्रो। यहा में पोटेस्ट कर तो हिन्दुस्तान ग्रीर पाकिस्तान का क्या फायदा होगा? यहा जावर प्रोटेस्ट कर गा तो हिन्दुस्तान या पाकिस्तान का क्या फायदा होगा होगा। मैं इस ननीजे पर पहुंचा कि मुक्ते हिन्दुस्तान जाना चाहिए।

#### सरहदो गाघी

-प्रोटेस्ट करना है तो वहा होना चाहिए। यहा प्रोटेस्ट करु गा, पाकिस्तान मे बैटकर, इससे क्या फायदा होगा। हिन्दुस्तान मे प्रोटेस्ट करु गा तो मौका मिलेगा हिन्दुस्तान के नेताओं के सलाह-मशविरे का। मैं जनता

के लिए आया हू।

इस नतीजे पर पहुचने के लिए आया हू और खिदमत के लिए
आया हू मैं तो खिदमतगार हू। मैं सबका खिदमतगार हू। इसलिए
आया हू। कि आपसे बैठकर मशिवरा करू। मेरी खिदमत की जरूरत
है तो मैं हाजिर हू। मैं जिस प्रोटेस्ट के लिए आया हू वह प्रोटेस्ट है, जो
वेहद तशद्दुद और फिरकावाराना जज्वात के खिलाफ है, नफरत के
खिलाफ है। मैंने फैसला किया है कि मैं इसका कफ्फारा अदा करू गा।
मैंने यह फैसला किया है। डाक्टरों ने कहा कि तुम बीमार हो, लेकिन
मैंने ३ दिन का उपवास करने का फैसला किया है। कल सुबह ७ वजे से
मैं उपवास शुरू करू गा।

यह मेरी अर्ज थी, वह मैंने श्रापकी खिदमत मे पेश की है।

२ अक्तूबर १६६६

al Fix

# मेरी सेवाएं हाजिर है

[भारतीय ममद के दोनो सदनो के सदस्यों के मामने दिया गया भाषण] जनाद भदर ग्रीर हिन्दुम्तानी ईवानो (मदनो) के माननीय मेम्बरो,

में श्रापका वेहद मगकूर (कृतज) हू कि श्रापने मुक्ते इस गर्ज से दावन दी कि में श्रपने स्वयालात श्रापके सामने पेश कह ।

श्रापको मालूम होगा कि २३ साल के बाद मैं इस देश मे श्राया हू। इस दौरान मेरा शक्सर वक्त जेलो मे गुजरा है। फिर भी यहा के हालात मे मुभे शागाही (जानकारी) हो जाती थी।

मृद्दत ने मेरी त्रारजू (इच्छा) यो कि हिन्दुस्तान आक और यहां के हातात अपनी आकों से देन् , आजादी के बाद इस मुल्क में हमारे हिन्दुस्तानी भाउयों की बया हालत है, कितनी तरककी हुई है, गरीबों की जिन्दगी कुछ बदली है या नहीं, अमीरों की जिन्दगी में तबदीली आई है तो क्या आई है दों क्या आई है मों बाहता था कि कोई मोंका मिले कि हिन्दुस्तान आऊ और उन भाउयों को मिल् जिनके साथ तहरीके आजादी (स्वाधीनता-पादों नि) में बरसों काम किया, जिनके साथ जेलों में रहे और किस्म- किया को नजनी के और मुनीबनें उठाई और जिन आजादी का रवाब हमने देन था उनकी हकीकन देन ।

#### सरहदी गाघी

जाने हो। इसलिए दोस्तो, इससे बेहतर मेरे लिए क्या मौका हो सकता यो क्रि में हिन्दुस्तान आऊ और गाधीजी की जन्म-सदी मे हिस्सा लू। गाधीजी के साथ मेरा बहुत करीबी ताल्लुक था। ऐसे मेहरवान दोस्त की जन्म-सदी मनाई जाय और मैं शरीक न होऊ, यह कैसे हो सकता था।

में चाहता हू कि श्रापको वताऊ कि मैं गाघीजी से कैसे मुतास्सिर (प्रभावित) हुग्रा। १६२८ में कलकत्ता में ग्राल इडिया काग्रेस कमेटी ग्रीर खिलाफत कमेटी की मीटिंग हो रही थी। मैं खिलाफत कमेटी में या ग्रीर काग्रेस की सवजेक्ट्स कमेटी की मीटिंग देखने के लिए गया था। उस वक्त गाघीजी तकरीर कर रहे थे। ग्रीर एक नौजवान, जिसका नाम रामा था, दौराने तकरीर वार-वार मुखिल (वाघक) हो रहा था। कहता था, गाघीजी, "यू ग्रार ए कावर्ड" (ग्राप बुजदिल है)। गाघीजी उसे सुनकर हँस देते ग्रीर ग्रपनी तकरीर जारी रखते थे। मैं इससे वहुत मुतास्सिर हुग्रा।

श्रापको मालूम ही होगा कि हिन्दुस्तान की तहरीके श्राजादी मे हमारा वहुत वडा हिस्सा रहा है। खुद मैं श्रग्नेजो की जेलो मे पद्रह साल रहा श्रीर हमारे साथ हमारे हजारो खुदाई खिदमतगार जेल मे गमे श्रीर तरह-नरह के जुल्म श्रीर मुसीवते वर्दाश्त की श्रीर जान श्रीर माल की भारी कुर्वानिया दी।

हम क्योकर काग्रेस मे शरीक हुए, इसके बारे मे यहा मैं मुख्तसिर श्रां अल्फाज में कुछ श्रंज करू गा। १६२६ में श्रंपने मुक्क श्रीर कौम की इस्लाह के लिए हमने एक सोगल तहरीक (सामाजिक श्रादोलन) खुदाई खिदमतगार के नाम से शुरू की, क्यों कि हम हर लिहाज से पीछे रह गये थे। यह तहरीक मुक्क व मिल्लत (देश व धर्म) में हरदिल-श्रंजीज हो गई। हमारी वेगरज श्रीर वेलीस खिदमत ने लोगों को हमारी तरफ खीचा। इससे श्रंग्रेज को बहुत वेचैनी हुई। इसने हमपर वहुत जुल्म किये श्रीर हमे परेशान किया श्रीर श्रंपने जुल्मों से हमारी सोशल तहरीक को सियासी तहरीक (राजनैतिक श्रादोलन) वना दिया।

हम काग्रेस के साथ कैसे मिले ? १६३५ मे अग्रेज ने हमे गिरफ्तार करके गुजरात जेल मे रख दिया और हमारे लोगो पर जुल्म व तशद्द किया तो हमारे दो साथी गुजरात जेल मे त्राकर हमसे मिले। 'उन्होने हमे वताया कि हुकूमत ने हमारे सूवे का मुहासरा (घेरा) कर लिया है। न किसी को वाहर जाने देते हैं ग्रौर न किसी को ग्रन्दर ग्राने देते है। उन्होंने पूछा कि ग्रव वह क्या करे। हम लोगो ने सलाह दी कि मुस्लिम लीग से जाकर वह मिले। वह लोग गये श्रीर श्रलग-श्रलग लोगों से मिले। लेकिन मुस्लिम लीग वाले हमारी मदद करने को तैयार नहीं हुए। फिर हमने यह सलाह दी कि वह जाकर काग्रेस से मिले। वह मिलकर ग्राये ग्रीर उन्होने वताया कि काग्रेस हमारी मदद करने को तैयार है। वगर्ते कि हम उनसे मिल जाय। हम काग्रेस मे मिल गये श्रीर हमारी यह सोशल तहरीक सियासी तहरीक वन गई। इस नई सूरते हाल ने अग्रेजो को परेशान किया। उन्होने हमे काग्रेस से जुदा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमने काग्रेस नहीं छोडी। हमसे श्रग्रेज ने कहा कि श्रगर हम काग्रेस को छोड दे तो वह हर तरह हमारी मदद करेंगे। दूसरे मूवो को जितना पोलिटीकल रिफार्म (राजनैतिक सुवार) मिलेगा, उससे ज्यादा हमको देंगे। लेकिन हमने काग्रेस छोडने से इन्कार कर दिया। हमने कहा कि हम मुनाफिक (नाचाकी वढाने वाले) नहीं है, मुनाफिकत नहीं करेंगे। वाद में जिन्नासाहव ने भी कोशिय की, लेकिन हमने काग्रेस नही छोडी। अगर काग्रेस हमे पहले में आगाह कर देती कि हम तुम्हें छोड रहे है तो हम अग्रेजो और जिन्ना से ग्रच्छा सीदा कर रोते।

गाधीजी ने और मैंने मुल्क के बटवारे की आखरी वक्त तक विकास कमेटी में मुखालफत की, लेकिन हमारी किसीने सुनी नहीं। जब बटवारे का फैंनला हो गया तो मैंने गाधीजी ने कहा कि आपने हमें भेडियों के हवाले कर दिया। उन वक्त गाधीजी ने हमसे कहा था कि अगर तुम्हारे राप ना-उन्लाफी या ज्यादनी हुई तो हिन्दुस्तान तुम्हारे हकूक (अधि-कारों) के लिए नडेगा। इसके बाद के वाकआत में यहां में नहीं जाऊगा। हम भी उन्हें जानते हैं और आपकों भी वह अच्छी तरह मालूम है। लेकिन ज्या यह आपका इखलाकी (नैतिक) फर्ज नहीं था कि हमारी मदद करने।

/ूर्यंव जविक मैं यहा ग्रानेवाला था, उस वक्त हमते ग्रपने कारकुनो (कार्यकर्त्ताग्रो) ने कहा कि देखो, गुजरात मे क्या हो रहा है ग्रीर तुम हेन्दुस्तान जा रहे हो । हमने उनसे कहा कि मैं हिन्दुस्तान मे जाकर गवाज उठाऊगा । वहा जाकर लोगो से पूछूगा कि तुमने गाबीजी ग्रीर उनके सवक को इतनी जल्दी भुला दिया। पिछले छ हफ्ते से मुल्क के ग्रन्दर यही वात मै कह रहा हु।

ग्रहमदावाद का फिसाद तो इस मुल्क मे फिसादो की जजीर की श्राखरी कडी है। इससे कवल (पूर्व) भी इस मुल्क मे मुन्त्रदद (ग्रनेक) फिसादात हो चुके है -- मजहव के नाम पर, हिन्दू-मुसलमान के नाम पर जवलपुर, राची, राउरकेला, जमशेदपुर, इन्दीर, मालेगाव, पूना वगैरा-वगैरा, चन्द मिसाले है। इन फिसादात का सबसें ज्यादा ग्रफसोसनाक पहलू यह है कि इनमे बहुत वडे पैमाने पर तशद्द (हिंसा) से काम लिया गया, जो गाघीजी की तालीमात के सरासर खिलाफ है। इसमे हजारो लोग मारे गये, हजारो मकान जलाये गए श्रौर हजारो दूकाने लूटी गई, यहा तक कि अवादतगाह भी वर्वाद की गई, लेकिन किसीको सजा नही मिली। तो ऐसे हालात मे फिरकेवाराना भगडे कैसे खत्म होगे। कहा जाता है कि मुलजिम कानून की गिरफ्त मे नही आता। ऐसे कानून से क्या फायदा । कानून तो मुल्क के अमन और इसाफ के लिए होता है, न कि दिखावे के लिए। मुक्ते तशद्द देखकर दुख होता है श्रीर फिर जव यह तशद्दद महजव के नाम पर हो तो ग्रौर भी ग्रफसोसनाक वन जाता है, क्यों कि मजहव तो दुनिया में इन्सानियत, ग्रमन, मोहब्बत, प्रेम, सच्चाई ग्रीर खुदा की मखलूक की खिदमत (ईववर के वन्दो की सेवा) के लिए ग्राता है। तशद्दुद में क्या है - नफरत। ग्रीर एक मजहवी ग्रीर घार्मिक शल्स तो नफरत कर ही नही सकता। दोनो का मजहव के साथ कुछ ताल्लुक नही । खुदगरज लोग दौलत और इक्तदार (सत्ता) के लालच से लोगो को गलत रास्ते पर डाल देते है।

फिसादात के सिलसिले में एक वात ग्रीर भी है। जो लोग फिसादात मे हिस्सा लेते है, उनको सस्त-से-सख्त सजा मिलनी चाहिए, वरना शरा-रती लोग हर वक्त मुल्क के ग्रमन को खतरे मे डाल सकते है। मैने सुना है कि ग्रापके एक साविक (भूतपूर्व) चीफ जस्टिस ने एक रिपोर्ट में लिखा है कि गुजिस्ता (बीते हुए) मानों के फिमादात में करत व गारतगरी के जुमें में किसी एक को भी फामी की सजा नहीं हुई। ग्रगर यह दुरस्त है तो ग्राप इन फिसादों में कैसे निजात पायगे।

किसादों का एक अफसोननाक पहल् यह भी है कि खुदगरज लोग वक्ती पायदा हासिल करने की गर्ज से नगहद, नफरत और भगड़े-फिसाद को हवा जैने है। और फिर गुनाहगारों के जरायम (अपरावो) वो छुपाने की नरह-तरह से कोनिश करते हैं। उससे किसी जगात को वक्ती तौर पर गायद नुछ फायदा हो जाय, लेकिन उसने न कॉम का नाम ऊचा होता है न मुल्य में नियामी इस्नेह्माम (राजर्नतिक स्थिरता) पदा होता है। न उक्तमादी तरक्ती (प्राधिक प्रगति) मुल्य व कीम की होती है। अफसोस की बात हैं कि रोग हमारे पूरे मुल्य को लग गया है। आपकी तवज्जुह इन गरावियों की तरफ जानी चाहिए। नुमें जाजा-नाहब ने बताया कि में तभी जापान से तौदा हू। जापानी उहने थे कि पहले उमारे दिलों में हिन्दुस्तान की बतुत इज्यान थी और मोहद्यन भी। अब मोहस्थन तो है, इज्जन नहीं। फिरके गराना फिसादान और तथ-द्वद के इस्तेमाल की वजह ने नारी दुनिया में हमारी इज्जत न रही और रमदा (अपमानिन) हुए।

#### सरहदी गाघी

्रहर्म जहिनयत को खत्म करने की कोशिश करोगे या ऐसे काम करोगे, जिससे दो कौमी नजरिये को ताकत मिले।

। मुक्तसे वहुत काविल गैरमुल्की लोग कहते थे कि बुद्ध हिन्दुस्तान में पैदा हुए, लेकिन बुद्धिज्म हिन्दुस्तान से निकाला गया, वाहर मुल्को में वह फैला, लेकिन हिन्दुस्तान से खत्म हो गया। ऐसा ही गांधी के साथ हुआ। गांधी के नजरिये से प्रकीदत्त (ग्रास्था) रखनेवाले हिस्दुस्तान से वाहर पैदा हो रहे हे। खुद हिन्दुस्तान में गांवी खत्म हो गया। मैं उनको जवाव दिया करता था कि बुद्ध का जमाना ग्रौर था ग्रौर गांधी का जमाना ग्रौर है। गांधीइज्म हिन्दुस्तान से खत्म नहीं हो सकता। जो लोग इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, वे ग्रपना नुकसान करेंगे, मुल्क का नुकसान करेंगे ग्रौर खुद खत्म हो जायगे।

एक मुल्क की ताकत हुय-अल्वतनी (देशभक्ति) और वाहमी इत्तफाक (पारस्परिक एकता) पर मवनी (आधारित) होती है। इत्तफाक
की बुनियाद इन्साफ और मसावात (समानता) होती है। हर शख्स को
लगना चाहिए कि मुल्क के फायदे में उसका फायदा और मुल्क के नुकसान में उसका अपना नुकसान है। यह उस वक्त होगा जब हर शख्स
को महसूम होगा कि उसके मसावी हकूक (समानाधिकार) है और
उसके साथ इन्साफ होगा। अगर अक्सरियत (बहुमत) अकलियत
(अल्पमख्या) को शक की नजर से देखती है और इसे कमजोर रखने
के लिए उसे इसके हकूक से महरूम रखती है तो मुमिकन है इससे अक्सरियत अपने इक्तदार (सत्ता) को बढाले, मगर मुल्क इससे कमजोर
होगा। अगर कोई शख्स या गिरोह वफादार नही है तो वेशक उसको
ढूढ निकालो और कुसूर सावित होने पर उसे मुनासिव सजा दो, मगर
वे-एतमादी (अविश्वास) करके उसको जायज हकूक से महरूम रखना
नाइन्साफी होगी।

् श्राप लोगो ने सोशिलिज्म को श्रपना नस्व-उल-ऐन (लक्ष्य) वनाया है। सोशिलिज्म कोई तर्जे-निजाम (राज्य-विधान) नही, तरीके जिन्दगी। (जीवन-चर्या) है। श्रगर सोशिलज्म हािकमो की जिंदगी श्रीर हुकूमत के तर्जे-ग्रमल मे नहीं श्राता तो वह एक खयाली चीज बन जाता है। मुल्क में जाहोजलाल (वैभव) या ऐज-व-इज्ञरत (ऐक्वर्य) के सामान् वढाने से सोजलिज्म नहीं हो जाता, विल्क ग्राम रिग्राया की वुनियादी जरूरियात की कमी दूर करने, रोजगार के वसायल (साघन) मुहेया करने, गरीव की मुहताजी दूर करने का नाम सोजलिज्म है। जवतक गरीवों की तकलीफ दूर नहीं होती तबतक उनकी तकलीफ में शरीक होकर उसमें हिस्सा वाटने का नाम सोजलिज्म है। वेजक राजधानी में ऊचे-ऊचे महल खड़े हो रहे है, मगर हिन्दुस्तान के देहातों में गरीव की भोपजी में चिराग जलते है या नहीं—वया इसे भी ग्रापने देखा है?

गावीजी को तवक्को (ग्राजा) थी कि ग्राजादी ग्राने पर हिन्दुस्तान का इफलास (दारिद्रण) दूर हो जायगा। सरकारी फिजूलखर्ची वन्द होगी। शरावखोरी, ग्रफीम, चरस वगैरा नशा-ग्रावर (नशीली) चीजो की बुराई से रिग्राया को निजात मिलेगी। शराव के मामले पर हम पख्तूनो ने कितनी मुसीवते उठाई। लेकिन २३ साल की काग्रेस की हुकूमत में इसकी विदेश नहीं हुई। ग्रग्नेजी हुकूमत की तरह श्रावकारी की ग्रामदनी से सरकारी खजाना भरने की कोशिश नहीं की जायगी। ग्राजादी, जमहूरियत (लोकतत्र) ग्रीर सोशिलज्म—लोगो को नेकी, रास्ती (सत्य) खादारी, (सहिष्णुता) परहेजगारी ग्रीर दियानतदारी के साथ जिंदगी वसर करने के लवाजमात मुहैया करने का जिर्या है, जिसे हर शत्स ग्रपनी मेहनत के नतीजे के तौर पर हासिल कर सके ग्रौर जो ग्राजादी से महस्म न रखा जाय। ग्रगर ये सव चीजे ग्राप नहीं कर पाते तो मैं कहूगा कि ग्रापकी ग्राजादी, जमहूरियत (लोकतत्र) ग्रौर सोशिलज्म ग्रसलियत से खाली, महज एक वेमानी नारा है।

हजरत अब्बन्धर, जो इस्लाम के पहले खलीफा थे, जब खलीफा मृतिखन (निर्वाचित) हुए तो उन्होंने मिम्बर (मच) पर खडे होकर वहा कि में आप ही जैसा इन्सान हू। लेकिन में आपसे कहता हू कि जबतन में सीचे रास्ते पर चलू, आप मेरा साथ दे। अगर में सीचे रास्ते से भटक जाऊ तो आप मुके रोककर सीचे रास्ते पर ले आय। वह जब जिलोफा मुकरंर हुए तो उन्होंने सबकी तनस्वाह एकसा मुकरंर कर दी। वडे-चडे सहावा (वृद्धजन) आये। उन्होंने कहा कि खुदा ने दुनिया को

फर्क से पैदा किया। हजरत ने कहा, फर्क नेकी और परहेजगारी में है, पेट में नहीं । पेट की रवाहिश (इच्छा) और जरूरत सवकी यकसा (समान) है। ऐसी मिशाले हिन्दुस्तान में भी मीजूद है। एक मर्तवा ग्रापकी ग्रहिलया (धर्मपत्नी) ने फरमाया कि मेरी ख्वाहिश शीरीनी (मिठाई) खाने की होती है। ग्रापने जवाव दिया—हमारे हिस्से के वजी के में इसकी गुजा-यश नहीं। कुछ ग्रसें के बाद ग्रापकी ग्रहिलया ने ग्रापको कुछ रकम दी ग्रीर कहा कि इस पैसे की शीरीनी मगा दो। खलीफा ग्रवूवकर ने दर-याफ्त फिया कि ये पैसे कहा से ग्राये ? ग्रहिलया ने जवाव दिया, रोजमर्रा के खर्च से बचाये हे। इसपर खलीफा ग्रवूवकर सिद्दीक ने ग्रल्लाह से मुग्राफी मागी कि इस वजी के से कम रकम में हम गुजारा कर सकते थे। लेकिन हमने बैत-ग्रल्माल (सरकारी कोप) से ज्यादा लिया। इसलिए ऐ ग्रल्लाह, मुक्ते माफ कर दे।

हिन्दुस्तानी पार्लामेट के मुग्रजिज (माननीय) मेम्वरो, दास्ता (कहानी) जरा लम्बी हो गई। लेकिन ये सब वाते मैं इसलिए वताना चाहता हू कि मै हिन्दुस्तान के लिए ग्रजनवी नही हू। यह ग्राजाद हिन्दुस्तान ग्रीर यह बावकार (गौरवपूर्ण) पालिम्ट हम सबकी मुख्त-रिका जहोजहद (साभे-सघर्ष) का नतीजा है। इसलिए मुभे इस देश से, यहां की जनता से ग्रौर ग्राप सबसे गहरा ताल्लुक हे। ग्रौर इसी तग्रल्लुक की विना पर ग्रापको ग्रपना समभते हुए ग्रपने खयालात श्रीर तास्सुरात (विचारो ग्रौर मनोभावो) का इजहार किया है। पश्तू जवान का मुहावरा है—दोस्त रुलाता है ग्रीर दुश्मन हेंसाता है। मैंने इस मुल्क मे जो कुछ कहा है ग्रौर जिस तरह मैंने यहा की हालत पर ग्रपने दुख ग्रीर वेचैनी का इजहार किया है, यह इसलिए कि इस मुल्क के लोग मेरे ग्रपने लोग है। ग्रौर उनकी हालत मुक्ते वेचैन करती है ग्रौर मेरी त्राखे नम हो जाती है। मैं एक खुदाई खिदमतगार हू - खुदा की मखलूक (जनता) चाहे वह दुनिया के किसी गोशे मे हो, खिदमत की मुस्तहक है। इसलिए जब कभी भी ग्रापको मेरी खिदमत की जरूरत होगी तो ग्राप मुभे ग्रपने साथ पायगे। २४ नवम्बर, १६६६

|                   | r /      |                           |                        |
|-------------------|----------|---------------------------|------------------------|
| Maria San San San | 2        | ग्रत                      | श्रत                   |
| -64               | <b>?</b> | न्यूरेम्बर्सा             | न्यूरेम्बर्ग           |
| e <i>e</i>        | १८       | नही                       | कहा                    |
| <b>८</b> १        | ७        | <sup>पहा</sup><br>उतमनजाई | <b>उतमान</b> जुई       |
| 50                | १८       | उत्मनजाद                  | "                      |
| ভত                | २०       | 27                        | "<br>वेहद              |
| ६६                | 8        | वेपनाह                    |                        |
| १०५               | २०       | <del>ग्रनवर-उल-हक</del>   | ग्रनवार-उल-हक<br>————— |
| १०६               | Ę        | दारुलग्रमन                | दारुलग्रमान            |
| १०६               | ११       | 27                        | "                      |
| १११               | ø        | निरन्तर                   | निश्तर                 |
| ११८               | 5        | करने पर करने              | की ग्रावश्यकता पर      |
| ११८               | ११       | वढाई                      | वेतहाशा पूरी की        |
| १२०               | २१       | मक्का                     | गल्ले                  |
| १३७               | ```      | वह तो ग्रपनी              | उन्हे उनकी ग्रत-       |
| 140               | •        | ग्रतरात्मा के ग्रनुसार    | रात्मा काटती थी        |
|                   |          | चलते थे                   |                        |
| 61111             | 5        | पठान                      | पठान जैसे              |
| १५५               |          | हकमी<br>हकमी              | हकीमी                  |
| १६३               | १६       | •                         | ,,                     |
| १६५               | ų,       | ))<br><del>1</del> 222    | तकदीर                  |
| १७३               | ሂ        | <u>कुदरत</u>              | जमहूरियत               |
| १५५               | Ę        | जमहूरिया                  | योमे-पस्तूनिस्तान      |
| २१५               | १६       | योमे-पाकिस्तान            | 41.1 1.81.1.11.        |
|                   |          |                           |                        |



# सरहदी गांधी

ग्राजादी के उन योद्धाग्रो में से हे, जिनके हमारी ग्राजादी की जहोजहद में हिस्सा लेने के कारण हिन्दुस्तान ग्रीर पाकिस्तान दोनो ग्रत्यन्त ऋणी है। लेकिन वह केवल ग्राजादी के सेनानी नहीं, इससे वढकर महात्मा गांधी के ग्रीहंसा-मत्र के व्याख्याता है। उन्होंने उसे जिस तरह विशाल क्षेत्र में ग्रपनाया ग्रीर ग्रमली जामा पहनाया है, उसकी वरावरी सारे जगत में ग्राज शायद कोई नहीं कर सकता।

वह एक सच्चे मुसलमान है, जिनकी उदा-रता और सहिष्णुता सर्व-धर्म-समानत्व की उनकी भावना के रूप में हम देखते हैं। वह इन पन्नों में सादगी और जालीनता, आत्म-त्याग और चरित्र-जीलता के पुतले के रूप में हमारे सामने आते है।

—जाकिर हुसेन